| वीर       | सेवा  | मन्दिर |
|-----------|-------|--------|
|           | दिल्ल | î      |
|           |       |        |
|           | *     |        |
|           | 2     | 2_     |
| तम संख्या | 32.9  |        |
| ाल नं०    |       | द्खा   |
| ण्ड       |       |        |

. .

# भीर सेवा मेरिट पुस्तकारण कारत १० ५२

## श्रीमद्भिनव-धर्मभूषस्-यति-विरचिता

# न्यायदीपिका

[पिंडतदर बारीलाल निर्मितप्रकाशास्य टिप्पणादिसहिता]

सम्पादक और अनुवादक न्यायाचार्य परिद्वत दरवारीलाल जैन 'कोठिया' जैनदर्शनशास्त्री, न्यायतीर्थ

सोंरई ( भाँसी )

[सम्पादक-श्रनुवादक-'श्रभ्यात्मकमलमार्चएड']

कार्यस्थान-वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)

-+ 00 +--

प्रकाशक

वीर-सेवा-मन्दिर

सरसावा जि० सहारनपुर

+0+

प्रथमावृत्ति ५०० प्रति वैशाख,वीरनिर्वाग सं०२४७१ विक्रम संवत् २००२ म**ई १९४५** 

मृल्य सजिल्द पाँच रूपया

# ग्रन्थानुक्रम \*\*\*

| ξ.  | समर्पेण                                           | <u>র</u> ই | ३          |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|
| ₹.  | धन्यवाद् .                                        | •          | 8          |
| ₹.  | प्रकाशकीय वक्तव्य 🚝 ( श्री कुर्गलिक्स) मुख्तार    | )          | <u>y-v</u> |
|     |                                                   |            | -92        |
| ¥.  | प्राक्कथन (पं विश्वाधरजी व्याक्रिणाचार्य)         | 8          | -90        |
| ξ.  | सम्पादकीय                                         | 88         | -१७        |
| v.  | प्रस्तावनागत विषयावली                             | ;          | क–ग        |
|     | प्रस्तावना                                        | 8-         | 909        |
|     | न्यायदीपिकाकी विषय-सूची                           |            | 8-3        |
| 0.  | न्यायदीपिका (मूलसटिप्पण्)                         | <b>१</b> - | १३२        |
| ?.  | न्यायदीपिकाका हिन्दी अनुवाद                       | 132-       | २३०        |
| १२. | परिशिष्ट                                          | २३१-       | २४८        |
|     | 20 %                                              |            |            |
|     | १. न्यायदीपिकामें त्राए हुए त्रवतरणवाक्योंकी सूची |            | २३१        |
|     | २. न्यायदीपिकामें उल्लिग्वित ग्रन्थोंकी सूची      |            | २३२        |
|     | ३. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थकारोंकी सूची     |            | २३३        |
|     | ४. न्याययदीपिकामें आये हुए न्यायवाक्य             |            | २३३        |
|     | ५. न्यायदीपिकागत विशेषनामों तथा शब्दोंकी सूची     |            | २३४        |
|     | ६. न्यायदीपिकागत दार्शनिक एवं लाक्तिशक शब्दोंकी   | सुची       | २३५        |
|     | ७. 'त्रमाधारग्रधमंवचन लच्ग्य'                     |            | २३८        |
|     | <ul><li>-यायदोपिकाके तुलनात्मक टिप्पण्</li></ul>  | 738-       | २४७        |
|     | ६. शुद्धि-पत्र                                    |            | २४८        |



दशम प्रतिमाधारी विद्वद्वरेणय गुरुवर्घ्य पूज्य न्यायाचार्य पण्डित गर्णेश प्रसाद जी वर्णी के पवित्र करकमलों में सप्र मो द समर्पित ।

द्रबारीलाल

#### धन्यवाद

.....

....

श्रीमती मौभाग्यवती कमलाबाईजी जैन धर्मपत्नी श्रीमान् बाब् नन्दलाल जी जैन (सुपुत्र सेठ रामजीबन जी मगवगी) कल-कत्ताने दो हजार रुपयेकी गकम 'वीरसेवा-मन्दिर' सग्मावाको ग्रन्थ-प्रकाशानार्थ प्रदान की है। उसी सहायतासे यह ग्रन्थ-रत्न प्रकाशित किया जा रहा है। इस उदा-गता श्रीर श्रुतसेवाके लिये श्रीमतीजी को हार्दिक धन्यवाद है।

प्रकाशक

....

....

.

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

+000+

श्राजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन् १८६६ में 'न्यायदीपिका'का मूल-रूपमें प्रथम प्रकाशन पं॰ कल्लाप्या भरमाप्या निटवे (कंल्हापुर) के द्वारा हुआ था। उसी वक्त इस सुन्दर प्रन्थका मुक्ते प्रथम-परिचय मिला था श्रौर इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीचामुल' श्रादि बीतियों न्यायग्रन्थोंको पढ़ने-देखनेका श्रवसर मिला श्रौर वे बड़े ही महत्वके भी मालूम हुए परन्तु मरलता श्रौर सहजवोध-गम्यताकी दृष्टिसे इदयमें 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान ही प्राप्त रहा श्रौर यह जान पड़ा कि न्यायशास्त्रका श्रम्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोंके लिये यह प्रथम-पठनीय श्रौर श्रच्छे कामको चीज है। श्रीर इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी श्रादिमें 'बाल-प्रबुद्धये' पदके द्वारा ग्रन्थका जो लच्च 'बालकोंको न्यायशास्त्रमें प्रवीश करना' व्यक्त किया है वह यथार्थ है श्रौर उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं।

न्याय वास्तवमें एक विद्या है, विज्ञान है—साइंस है—ग्रथवा यो किहिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तत्त्वको जाना जाता है, परखा जाता है ग्रीर खरे-खोटेके मिश्रणको पहचाना जाता है। विद्या यदि दूषित होजाय, विज्ञानमें भ्रम छा जाय ग्रीर कमौटी पर मल चढ़ जाय तो जिस प्रकार ये चीं ग्रें ग्रपना ठीं क काम नहीं दे सकतीं उमी प्रकार न्याय भी दूषित, भ्रम-पूर्ण तथा मिलन होनेपर वस्तुतत्त्वके यथार्थनिर्णयमें महायक नहीं होसकता। श्रीश्रवलङ्कदेवसे पहले ग्रन्थकार (ग्रज्ञान) के माहात्म्य ग्रीर किलयुगके प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्यानों द्वारा, जो प्रायः गुण्-हेषी थे, न्यायशास्त्र बहुत कुछ मिलन किया जा चुका था, श्रकलङ्कदेवने सम्यग्-जानरूप-वचन जलोंसे (न्यायविनिश्चयादि प्रन्थों द्वारा) जैसे तैसे धी-धाकर उसे निर्मल किया था; जैसाकि न्यार्थविनिश्चयके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

भालानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपार्जितैः माहात्म्यात्तमसः स्वयं कित्रबलात्प्रायः गुण-द्वेषिभिः। न्यायोऽयं मिलनीकृतः कथमपि प्रचाल्य नेनीयते सम्यगुद्धानजलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकम्पापरैः॥२॥

श्रकलङ्कदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, श्रमन्तवीर्य श्रीर प्रभाचन्द्र जैसे महान् श्राचायोंने श्रपनी श्रपनी कृतियों तथा टीकाग्रन्यां द्वारा प्रोत्तेजन दिया था श्रीर उसके प्रचारको बढ़ाया था; परन्तु दुर्मांग्य श्रथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐमा समय उपस्थित हुंश्रा कि इन गृढ़ तथा गंभीर ग्रन्थोंका पठन-पाठन ही उठ गया, ग्रन्थ-प्रतियोंका मिलना दुर्लभ होगया श्रीर न्यायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका श्रम्भकार-सा छा गया। श्रिमनव धर्मभूषणजीने श्रपने समय (विक्रमकी १५वीं शताब्दो) में इसे महसूस किया श्रीर इसलिये उस श्रम्भकारको कुछ श्रशोमं दूर करनेकी श्रम भावनासे प्रेरित होकर ही वे इस दीपशिखा श्रथवा टोर्च (torch) की सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, श्रीर इसलिये इसका 'न्यायदीपिका' यह नाम बहुत ही सार्थक जान पड़ता है।

प्रनथके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार मंस्करण श्रौर निकल चुके हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी श्रपेद्धा शुद्ध है; जबिक होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी श्रपेद्धा उत्तरोक्तर संस्करण श्रिधक शुद्ध प्रकाशित होते। परन्तु मामला उलटा रहा। श्रस्तु; मुद्रित प्रतियांकी ये श्रशुद्धियाँ श्रक्सर खटका करती थीं श्रीर एक श्रच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संस्करणांकी करूरत बरावर बनी हुई थी।

श्रप्रैल सन् १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायाचार्य पे॰ दरबारीलालजी कोठियाकी योजना बीरसेवामन्दिरमें हुई श्रीर उससे कोई र॥ वर्ष बाद मुक्ते यह बतलाया गया कि श्राप न्याबदीपिका ग्रन्थ पर श्रुच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही श्रशुद्ध पाठोंका श्रापने संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरगार्थ

संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं को समाप्तिके करीब है और साथमें हिन्दी अनु-बाद भी लिख रहे हैं। श्रातः ऐसे उपयोगी ग्रन्थको बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ-मालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुआ। उस समय इस ग्रन्थका कुल तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और आज यह २४ फार्म (३८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इस तरह भारणासे प्रत्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तय्यार प्रन्थमें बादको कितना ही संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जाना, तुलनात्मक टिप्पण्-जैसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना श्रौर प्रस्तावनाका श्राशासे श्रधिक लग्बा हो जाना है। इन सबसे जहाँ ग्रन्थका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी वृद्धि हुई है।

इस मन्थकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पड़ा है, छपाईका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकृल शुद्धतापूर्वक शीव करानेके लिये देहली रहना पड़ा है श्रीर प्रुफरीडिंगका सारा भार श्रकेले ही वहन करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी पायः ८-६ महीनेका ऋषिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निबी समय भी खर्च हुआ है और तब कहीं जाकर यह ग्रंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। मुक्ते यह देखकर सन्तोष है कि कोठियाजीको इत प्रनथरतनके प्रति जैसा कुछ सहज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे प्रन्यके इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होसके हैं, श्रीर इसपर उन्होंने स्वयं ही अपने 'सम्पादकीय'में बड़ी प्रसन्नता न्यक्त की है। अपनी इस कृतिके लिये श्राप श्रवश्य समामके धन्यवादपात्र हैं।

श्रन्तमें कुछ श्रनिवार्य कारणवश प्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुआ है उसके लिये मैं पाठकोंसे चमा चाहता हूँ । श्राशा है वे प्रस्तुत संस्करग्राकी उपयोगिताको देखते हुए उसे चुमा करेंगे।

रू मई १६४५ जुगलिकशोर मुख्तार अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर' सरकाव

# संकेतं-सूची•

\*\*\*\*

| श्रकलंकप्र• )<br>श्रकलंक० | श्चकलंकप्रन्यत्रय            | (सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)   |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| श्रध्यात्मक•              | श्रध्यात्मकमलमार्त्तएड       | ( वीरसेवामन्दिर, सरसावा )     |
| <b>श्रमरको</b> ०          | <b>ऋमरकोष</b>                | ( निर्णयसागर, बम्बई )         |
| <del>ग्र</del> ष्ट्रा०    | श्रष्टराती                   | >>                            |
| श्र <b>ष्ट</b> स•         | <b>ऋ</b> ष्टस <b>रस</b> ी    | 33                            |
| স্থা০ ৭০                  | त्राराप्रति पत्र             | ( जैनसिद्धान्त भवन, श्रारा )  |
| श्राप्तप•                 | श्राप्तपरीचा                 | ( जैनसिद्धान्त० कलकत्ता )     |
| श्राप्तपरी॰ ी             |                              |                               |
| त्र्राप्तमी॰ '            | त्राप्तमीमांसा               | <b>"</b>                      |
| श्राप्तमी॰ दृ०            | <b>त्राप्तमीमांतावृ</b> त्ति | >>                            |
| काव्यमी•                  | कार्यमीमांता                 |                               |
| चरकंसं•                   | चरकसंहिता                    | ( निर्णयसागर, बम्बई )         |
| <b>बे</b> नतर्कभा •       | जैनतर्कभा०                   | (सिंघी प्रन्थमाला, कलकता)     |
| <b>ने</b> नशिलालेखसं ०    | <b>जै</b> नशिलालेखसंग्रह     | (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई)       |
| <b>जै</b> मिनि॰           | <b>बै</b> मिनिस् <b>त्र</b>  | ( निर्णयसागर, बम्बई )         |
| जैनेन्द्रब्या०            | <b>बे</b> नेन्द्रच्याकरग्    |                               |
| तर्कदी०                   | तर्कदीपिका                   | ( छुन्नूलाल ज्ञानचन्द, बनारस) |
| तर्कसं०                   | तर्कसंग्रह                   | 33                            |
| तकसंब्रहपदकु०             | तर्कसंब्रह्पदकृत्य           | 33                            |
| तस्ववेशा०                 | तत्त्ववैशारदी                | ( चौखम्बा, काशी )             |
| तस्वसं०                   | तस्वसंग्रह                   | (गायकवाइ० वड़ोदा)             |
|                           |                              |                               |

<sup>\*</sup> जिन प्रन्थों या क्त्रादिकोंके प्रस्तावनादिमें पूरे नाम दे दिये गये हैं उनको यहाँ संकेतस्वीमें छोड़ दिया है। —सम्पादक।

```
ं (जैनसिद्धान्त०, कलक्सा )
                  तस्वायंबासिक
तस्वार्थवा •
                  तस्यार्थद्वति भूतसागरी ( लिखित, वीरसेवामन्दिर )
तस्वार्षक अ०
तस्वार्थश्लो०
                   तस्वार्थश्लोकवात्तिक (निर्णयसागर, वम्बई)।
तत्त्वार्थश्लोकवा
त० रखो०
तस्वार्थहलो० भाव
                   तस्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य (
तस्वार्थस्
                   तस्वार्थसूत्र
                                       ( प्रथमगुच्छक, काशी )
त० स०
तस्वार्थाधि० मा०
                    तस्वार्थाधिगमभाष्य ( ब्राईतप्रभाकर, पूना )
                   तात्पर्यवरिशुद्धि
तात्पर्यपरिश्रा०
तिलो० प०
                   तिलायपग्राति
                                       ( जीवराजग्रन्थ०, शोलाप्रं )
दिनवरौ
                    सिद्धान्तमुक्तावलीटीका ( निर्णयसागर, बम्बई )
बव्यसं ०
                    द्रव्यसंग्रह
न्य।यकति०
                                         (गक्तानाथ भा)
                    न्यायकलिका
न्यायकु ०
                                       (माशिकचन्द्रप्रभाला, बम्बई)
                   न्यायकुमुदचन्द्र
न्यायकुमु•
न्यायकुसु•
                   न्यायकुसुमाञ्जलि
                                       ( चौलम्बा, काशी )
न्यायक्र०
न्यायकुषु । प्रकाशः । न्यायकुषुपाञ्जलिप । टीका (
                                         ( प्रस्तुत संस्करण )
न्यायदी०
                    न्याबदीपिका
                                         (गायकवाड, बड़ोदा)
                   न्यायप्रवेश
न्यायप्र०
                                        (चौखम्बा, काशी)
                   न्यायबिन्द
न्यायवि 🛭
                   न्यायबिन्दु टीका
न्यायबि॰ टी॰
न्यायमं •
                   न्यायमंजरी
                                                 37
                   न्यायवात्तिक
न्यायवां॰
                                                 73
न्यायबा•तात्प•
न्यायबार्व तार
```

```
न्यायवि•
                    न्यायविनिश्चय
                                         ( श्रक्तक्यमन्यत्रय )
न्यायवि•वि•लि०
                        न्यायावनिश्वयविवरण लिखित (वीरसेवामन्टिर,
न्यायविनिश्चयवि० लि०
                                                            सरसावा )
न्यायस्•
                     न्यायसूत्र
                                      (चौखम्बा, काशी)
न्यायाव•दो•दि•
                    न्यायावतारटोकाटिप्यणी (श्वेताम्बरकान्फ्रेंस, बम्बई)
                     पत्रपरीता
                                             (जैनसिद्धान्त •, कलकत्ता)
पत्रपरी •
                     परीन्नामुख
                                             (पं॰ घनश्यामदासजीका)
परीत्तामु०
                      पातञ्ज्ञलिमहाभाष्य
                                          ( चौखम्बा, काशो )
पात् महाभा०
प्रमाग्निय०
                      प्रमाणनयतः वालोकालंकार (यशोविजयप्र2, काशी)
                     प्रमार्गानग्रंय
प्रमाग्रानि०
                                        (माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बई)
प्रमाग्रमी०
                      प्रमाग्यभीमांसा
                                        (सिंघीग्रन्थमाला, कलकत्ता)
प्रमाग्रमी० भा०
                     प्रमाग्रमोमांसाभाषाटिप्यग
प्रमाग्रसं०
                      प्रमाणसंप्रह
                                          ( श्रकलङ्कप्रनथत्रय )
प्रमाग्रसं व्स्वो०
                     प्रमाग्रसंब्रह स्वोपज्ञविवृति (
प्रमाल०
                     प्रमालच्य
प्रमालच
प्रमेयक०
                     प्रमेयकमलमार्त्तरड
                                         ( पं० महेन्द्रकुमारजी, काशी )
                                         (पं० फूज़चन्दजी, काशी
प्रमेयर०
                    प्रमेयरत्नमाला
                                         ( रायं चन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई )
प्रवचनसा०
                    प्रवचनसार
प्रशस्त्रषादभा०
                                        (चौखम्बा, काशी)
                    प्रशस्तपादभाष्य
प्रकरराएं •
                    प्रकरणपंजिका
                                             ( चौखम्बा, काशी )
प्रकरगापञ्जि •
प्रमाग्प •
प्रमाखपरी•
                                     (बैनिसद्धान्तप्र॰, कलकत्ता)
 To To
प्रमाग्रामं •
                    प्रमासमंबरी
                    प्रमागवात्तिक
प्रमाखवा०
                                        (राह्लजी सम्पादित)
```

|                                                   |                                    | _                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| प्रमाणस•                                          | प्रमाग् समुख्य                     | (मैस्र यूनिवसिंटी )         |
| मनोरथन•                                           | मनोरथनन्दिनी                       | (प्रमाणमीमांसामें उपयुक्त ) |
| मी० श्लो०                                         | मीमांसारलोकवार्तिक                 | (चोलम्बा, काशी)             |
| युक्त्यनुशा०टी•                                   | युक्त्यनुशासनटीका                  | (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई )    |
| योगस्॰                                            | योगसूत्र                           | ( चौखम्बा, काशी )           |
| राजवा॰                                            | राजवात्तिक                         | (जैनसिद्धान्त॰, कलकत्ता)    |
| लघोय•<br>लघो०                                     | तथीयस्त्रय                         | ( श्रकलंकप्रन्थत्रय )       |
| लवीय• तात्पर्य०                                   | लघीयस्त्रयतात्पर्यवृ               | ते (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई)  |
| लगी॰ स्वो. वि.                                    | ्र लघीयस्त्रय स्त्रोप <b>रा</b> वि | वृति ( श्रकलंकप्रन्थत्रय )  |
| <b>श</b> ञ्चसर्व <b>ञ</b> ०                       | लवुसर्वज्ञसिद्धि                   | (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई)     |
| वास्यप•                                           | वाक्यपदीय                          | ( चौलम्बा, काशी)            |
| वैशेषिक०सूत्रोप.<br>वैशेषि० उप.<br>वैशे. सूत्रोप. | वैशेषिकसूत्रोपस्कार                | ( चौखम्बा, काशी )           |
| वैशेविकस्०                                        | वैशेषिकसूत्र                       | (चौलम्बा, काशी)             |
| शब्दश∙                                            | शब्दशक्तिप्रकाशिका                 |                             |
| शावरभा•                                           | शाबरभाष्य                          | ( श्रानन्दाश्रम, पूना )     |
| शास्त्रदी०                                        | शास्त्रदीपिका                      | ( विद्याविलास प्रेस, काशी ) |
| ष्रड्दर्श०                                        | षड्दर्शनसमुचय                      | (चौलम्बा, काशी)             |
| सर्वद्शं 🛭                                        | सर्वद्शनसंग्रह                     | ( भागडारकर०, पूना )         |
| सर्वार्थ ॰ ।<br>सर्वार्थसि० ।                     | सर्वार्थसिद्धि                     | ( सोलापुर )                 |
| साहि०द०                                           | साहित्यद्पं ख                      | •                           |
| सांख्य. माटरवृ.                                   | सांख्यकारिका माठरह                 | ति (चौलम्बा, काशी)          |
| सिद्धिविनि- टी॰                                   | सिद्धिविनिश्चयटी <b>का</b>         | ( सरसावा )                  |
| सिद्धान्तमु॰<br>वि० मु०                           | सिद्धान्तमुक्ताव <b>ली</b>         | (निर्ण्यसागर, बम्बई)        |

| स्याद्वादर०<br>स्या० र <b>ला</b> ० | स्याद्वादरत्न    | विद्      | ब्राहतप्रभाकर., पूना )   |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| स्बवम्भू०                          | स्वयम्भूस्तोः    | ī         | ( प्रथमगुच्छक, काशी)     |
| हेतुनि०                            | हेतुनिन्दु       |           | (प्रमाण्मीव्में उपयुक्त) |
| <b>आ.</b> A                        | ग्रारा           | पं०       | पंक्ति                   |
| का.                                | कारिका           | স০        | प्रति                    |
| गा०                                | गाथा             | प्र० प्र० | प्रथमभाग प्रस्तावना      |
| देव                                | देहली            | प्रस्ता०  | प्रस्तावना               |
| टि॰                                | टिप्पग           | В         | बनारस                    |
| <b>qo</b>                          | पत्र             | शि०       | शिलालेख                  |
| go                                 | <b>রি</b>        | सम्पा०    | सम्पाद्क                 |
| अपनी श्रो                          | रसे निन्निप्त पा | ठ         |                          |

वृ० १२० पं० १० [ यथा ], वृ• १७ पं० ५ [ शिशपा ]

#### प्रस्तावनादिका शुद्धि-पत्र

| <del>স্</del> বয়ুত্ত | शुद                  | ão              | पंठ |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----|
| उपादान                | उपपादन               | ¥,              | १६  |
| प्रमागानि             | प्रमाणानीति          | १२              | २०  |
| बोधव्यम्              | बोद्धव्यम्           | <b>१२</b>       | ?>  |
| प्रभाकर               | प्राभाकर             | <b>१३</b>       | *   |
| न्यायवा०              | न्यायाव०             | 6.8             | २५  |
| ये                    | ये ( विद्वले दोनों ) | 24              | •   |
| परीच्रमुख             | परीज्ञामुख           | 50              | 28  |
| माल्ल                 | मालूम                | 60              | ?   |
| \$8.43 <b>\$</b>      | १६४२ (सम्पादकीय      | र) <b>१</b> २ 🐪 | *   |
|                       |                      |                 |     |

#### प्राक्-कथन

-+++-

व्याकरण्के अनुसार दर्शन शब्द 'दृश्यते = निर्णीयते वस्तुतत्वमनेनेति दर्शनम्' अथवा 'दृश्यते निर्णीयत इदं वस्तुतत्वमिति दर्शनम्'
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके आधारपर दृश् धातुसे निष्पन्न होता है। पहली
व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शन शब्द तर्क-वितर्क, मन्थन या परीचात्वरूप उस
विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्ण्यमें प्रयोजक हुआ करती है।
दूसरी व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शन शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारधाराके
द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द
दार्शनिक जगत्में इन दोनों प्रकारके अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है अर्थात्
भिन्न-भिन्न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें हैं उनको और जिन तार्किक
मुद्दोंके आधारपर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक
मुद्दोंको दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

सबसे पहिले दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—
भारतीय दर्शन और अभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन। जिनका प्रादुर्भाव
भारतवर्षमें हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षके बाहर
पाश्चात्य देशांमें हुआ है वे अभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन माने गये हैं।
भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं—वैदिक दर्शन और
अवैदिक दर्शन। वैदिक परम्पराके अन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा
जो वेदपरम्पराके पापक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने जाते हैं और
वैदिक परम्पराके पापक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने जाते हैं और
वैदिक परम्पराके पिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्पराके
विरोधी दर्शन हैं उनका समावेश अवैदिक दर्शनोंमें होता है। इस सामान्य
नियमक आधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुख्यतः सांख्य, वेदान्त, मीमांसा,
योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन आते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्बाक
दर्शन, अवैदिक दर्शन दहरते हैं।

वैदिक और श्रवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें कमसे श्रास्तिक और नास्तिक नामांसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम पदता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन श्रीर विरोधके श्राधारपर प्रशंसा श्रीर निन्दाके रूपमें किया गमा है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग श्रीर नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन श्रीर बौद्ध टोनों श्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकल कर श्रास्तिक दर्शनांकी कोटिमें श्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मिककी मान्यताको स्वीकार करते हैं। श्रीर यदि जंगत्का कर्ती अनादिनिधन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा दर्शनोंको भी अमस्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोंकी कोटिमें पटक देना पहेगा: क्योंकि ये टोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वरको जगतका कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यादि वाक्य भी हमें यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराको न माननेवाली या उसका विरोध करने-वालोंके बारेमें ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदाबोंमें ऋपनी परम्पराके माननेवालोको ग्रास्तिक श्रौर ऋपनेसे भिन दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमें जैनपरम्पराके माननेवालोको मध्यग्द्रश्चि श्रीर जैनेतर परम्पराके माननेवालांको मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनांका जो आस्तिक और नास्तिक दर्शनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं श्रमुचित है।

उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमेंसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोना दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिमें काफी हाथ बढ़ाया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतमेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, श्रागमिक है। इसलिये इन दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई श्रान्तर नहीं श्राया है।

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्देश्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया
है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रानेकान्तात्मक (श्रानेकधर्मात्मक) निर्णित
किया गया है। इसलिये जैनदर्शनका मुख्य मिद्धान्त श्रानेकान्तवाद
(श्रानेकान्तकी मान्यता) है। श्रानेकान्तका श्रार्थ है—परस्पर विरोधी दो
तत्त्वांका एकत्र समन्वय। तात्पर्थ यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको
सिर्फ सत् या श्रानेत्य, तिर्फ सामान्य या विरोध, सिर्फ नित्य या श्रानित्य,
सिर्फ एक या श्रानेक श्रीर सिर्फ भिन्न या श्रामित्र स्वीकार किया गया है
वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत् श्रीर श्रासत्, सामान्य श्रीर विरोध, नित्य
श्रीर श्रानित्य, एक श्रीर श्रानेक तथा भिन्न श्रीर श्रामिन्न स्वीकार किया गया
है श्रीर जैनदर्शनकी यह सत्-श्रासत्, सामान्य विरोध, नित्य-श्रानित्य,
एक-श्रानेक श्रीर भिन्न-श्रामिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी
दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वयको स्चित करती है।

्वस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्ण्यमें साधक प्रमाण होता है। इसिलये दूसरे दर्शनोंकी तरह जैनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकस्यादिको प्रमाण माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यग्ज्ञान (अपने और अपूर्व अर्थके निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि ज्ञान्ति-क्रियांक प्रति बां करण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। अधिक प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाक-स्यादि नहीं, कारण कि क्रियांके प्रति अत्यन्त अर्थात् अञ्चयविहतरूपसे साधक कारणको ही क्याकरणशास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी है। और

१ 'साधकतमं करणम् ।'-जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३ ।

श्रव्यवहितरूपसे इप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक-साक्रत्यादि इतिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके श्रव्यवहितरूपसे साधक नहीं हैं इसिलिये उन्हें प्रमाण कहना श्रनुचित है।

प्रमागा-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यन्त-प्रमाणको, कोई प्रत्यत्व श्रौर श्रनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यत्त्, श्रनुमान श्रीर श्रागम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यच्च, श्रनुमान, श्रागम श्रीर उपमान चार प्रमाणांको, कोई प्रत्यन्त, श्रनुमान, श्रागम, उपमान श्रीर श्रर्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको श्रौर कोई प्रत्यत्त्व, श्रनुमान, श्रागम, उपमान, अर्थापति और अभाव इन छह प्रमाणोंको मानते हैं। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी श्रपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हैं। परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणको इन भिन्न २ संख्यात्रोंको यथायोग्य निरर्थक, पुनरक श्रीर अपूर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्त श्रीर परोक्त ये दो ही मेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्तके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय-जन्य ये दो मेद मानकर श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्तमें श्रवधिशान, मनःपर्ययशान । श्रीर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यस्में स्पर्शन, रसना, प्राण, चत्तु श्रौर कर्ण इन पाँच इन्द्रियों श्रौर मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्त, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्त, घारोन्द्रिय-प्रत्यक्त, चिच्चिन्द्रिय-प्रत्यत्त्व, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यत्त श्रीर मानस प्रत्यत्त ये छह मेद स्वीकार किये गये हैं। श्रतीन्द्रिय प्रत्यत्तके भेद श्रविश्वान श्रीर मनःपर्यय-शानको जैनदर्शनमें देशप्रत्यत्व संशा दी गई है। कारण कि इन दोनों शानों-का विषय सीमित माना गया है और केवजज्ञानको सकलप्रत्यन्त नाम दिया गया है क्योंकि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात् जगत्-के सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती विवर्ती सहित इसकी विषय-कोटिमें एक साथ समा जाते हैं। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी सकल-प्रत्यस्तका सन्द्राव स्वोकार किया गया है। श्रतीन्द्रिय प्रत्यस्तको परमार्थ प्रत्यक्त श्रीर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्तको सांव्यवहारिक प्रत्यक्त भी कहा जाता

है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्त और परोक्त ज्ञान यदापि आत्मोस्य हैं क्योंकि ज्ञानको आत्माका स्वभाव या गुरा माना गया है। परन्तु अती-न्द्रिय प्रत्यच्च इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही स्वतन्त्ररूपसे श्रास्मामें उद्भूत हुन्ना करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है न्ह्रीर इन्द्रियजन्य प्रत्यच्च श्रात्मोत्य होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यत्व कहना अनुचित ही है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यदा कहा जाता है। वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यह्योंको भी परोद्ध ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यच् पराधीन हैं तो इन्हें परोच प्रमाणोंमें ही अन्तर्भुत क्यों नहीं किया गया है ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमें जैय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साजात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस शानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्तमें ग्रन्तर्भुत किया गया है श्रीर जिस ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साज्ञात् सम्बन्ध विद्यमान न हो। परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोद्ध प्रमाणमें श्रान्तर्भृत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यच्चों ( सांव्यवहारिक प्रत्यच्चों )में प्रत्येककी अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार चार अवस्थायें स्वीकार की गयी हैं। श्रवप्रह—ज्ञानकी उस दुर्वल श्रवस्थाका नाम है जो श्चनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप धारण कर लेती है श्रीर जिसमें एक श्रवग्रहशानकी विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। संशयके बाद अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि विषयक श्रिनिर्णीत भावनारूप शानका नाम ईहा माना गया है। श्रीर ईहाके बाद . भ्रवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत ज्ञानका. नाम श्रवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण वन जाता है तो . इसे घारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान अवग्रह है। इस ज्ञानकी दुर्वलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान अनन्तरकालमें निमित्त मिल बानेपर "वह पुरुष है या ठूँठ" इस प्रकार- के संशयका रूप घारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तरकालमें निमित्त विशेषके आधारपर 'मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है'
आयवा 'उसे पुरुष ही होना चाहिये' इत्यादि प्रकारते ईहा ज्ञानका रूप
वारण कर लिया करता है और यह ईहाजान ही अपने अनन्तर समयमें
विभिन्नविक्षित कलपर 'वह पुरुष ही है' इस प्रकारके अवायज्ञानरूप
परिवात हो जाया करता है। यहां ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होनेवाली 'अमुक समयमें अमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था' इस प्रकारकी स्मृतिमें कारणभूत जो अपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका
नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रियजन्य प्रत्यच्च (सांध्यवहारिक प्रत्यच्च ) मिन्न र समयमें भिन्न र निमित्तोंके आधारपर अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको
धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे
इंग्येक्शन प्रत्यच्चज्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं। जैनदर्शनमें प्रत्यच्च प्रमाणका स्थानकरण इसी दक्षते किया गया है।

बैनदर्शनमें परोच्चमाएके पाँच मेद स्वीकार किये गये हैं—स्मृति, प्रत्यमिशान, तकं, श्रनुमान श्रीर श्रागम। इनमेंसे धारणामूलक स्वतन्त्र शानविशेषका नाम स्मृति है। स्मृति श्रीर प्रत्यच्चमूलक वर्तमान श्रीर भूत पदार्थोंके एकत्व श्रथवा साहश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यमिशान कहलाता है, प्रत्यमिशानमूलक दो पदार्थोंके श्रविनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्तिका ग्राहक तकं होता है श्रीर तकंमूलक साधनसे साध्यका शान श्रनुमान माना गया है। इसी तरह श्रागमशान भी श्रनुमानमूलक ही होता है श्रर्थात् श्रमुक शब्दका श्रमुक श्रयं होता है' ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही भोता किसी शब्दको सुनकर उनके अर्थका शान कर सकता है। इस कथनसे यह निष्कर्ष जिक्ता कि सांव्यवहारिक प्रत्यच्च इन्द्रियजन्य है श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक प्रत्यच्च श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक प्रत्यच्च है। वस, सांव्यवहारिक प्रत्यच्च श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक प्रत्यच्च श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक प्रत्यच्च श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक प्रत्यच्च है। वस, सांव्यवहारिक प्रत्यच्च श्रीर परोच्च प्रमास सांव्यवहारिक श्रवस्त है।

जैनदर्शनमें शन्दजन्य अर्थकानको आगम प्रमास माननेके साथ साथ उस शन्दको भी आगम प्रमासको संप्रदीत किया गया है और इस प्रकार जेनदर्शनमें आगम प्रमासको दो मेद मान लिये गये हैं। एक स्वार्थकानक और दूसरा परार्थप्रमास । पूर्वोक्त सभी प्रमास का करत होनेके साथ स्वार्थप्रमासकर ही हैं। परन्तु एक साराम प्रमास ही ऐसा है जिसे स्वार्थ-प्रमास और परार्थप्रमास उभयरूप स्वीकार किया गया है। शन्दकन्य अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारस स्वार्थप्रमासक्त है। लेकिन शब्दमें क्षिक ज्ञानरूपताका अभाव है इसलिये वह परार्थप्रमासक्त माना गया है।

वह परार्थप्रमाश्वरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके मेदसे दो प्रकार-का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समुहको काक्य कहते हैं और दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समस्ताना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सखरह करते हैं और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो खरह हैं उन्हें केन-दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें करतुस्करपके व्यवस्थापनमें प्रमाखकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नयोंका सक्तण निम्न प्रकार समक्रना चाहिये—

"वक्ताके उद्दिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक बाका और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उद्दिष्ट अर्थके बाक्क प्रतिकादक पर्, बाक्य और महावाक्यको नयसंज्ञा दी गयी है।"

इस प्रकार ये दोनों परार्थप्रमाण और उसके ग्रंशभूक नय, बचनरूप हैं ग्रीर चूँ कि वस्तुनिष्ठ सस्य और असस्य, सामान्य और विशेष, निस्त्रत्व ग्रीर ग्रानित्यत्व, एकत्व ग्रीर श्रानेकत्व, भिष्यत्व, श्रीर श्रामिकाच इत्यादि परस्पर विरोधी दो तत्त्व श्रथवा तद्विश्विष्ठ कस्तु ही इनका वाच्य है इसलिए इसके ग्राधारपर जैन दर्शनका सप्तर्भगीयाद कायम होता है। ग्रथीत उक्त सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, मिन्नत्व और अमिन्नत्व इत्यादि युगलभमों और एतद्धमंविशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमें उक्त परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं।

प्रमाण्यचनके सात्रहप निम्न प्रकार हैं—सत्व और असत्व इन दो धर्मों में सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यचनका पहला-ह्रप है। अस्त्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यचनका दूसरा हरप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन कमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यचनका तीसरा हर्प है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन युगपत् (एकसाय) वस्तुका प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये अवक्रव्य नामका चौथा हर प्रमाण्यचनका निष्फत होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत् बस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके पाँचवाँ हर निष्पन्न होता है। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन मी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरससे प्रमाण्यचनका छुटा हर्प बन जाता है। और उभयधर्म-मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन अस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हमशः वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ हम्य बन्तुका प्रतिपादन हो सकता है।

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं—वस्तुके सत्व और असत्व इन दो धर्मोमेंसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप है। असत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय धर्मोंका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चूँकि उभयधर्मोंका युगपत् प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये इस तरहसे अवक्रव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्णक होता है। नयवचनके पाँचवें, क्रुटे और सातवें रूपोंको प्रमाण्यवचनके पाँचवें, क्रुटे और सातवें रूपोंके समाम समक लेना चाहिये। जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि बब सत्व-धर्ममुखेन वस्तुका श्रथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तुको श्रसत्वधर्मविशिष्टताको श्रायवा वस्तुके श्रसत्वधर्मको श्रविविद्यत मान लिया जाता है श्रीर यही बात श्रसत्वधर्ममुखेन वस्तुका श्रथवा वस्तुके श्रसत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय वस्तकी सत्वधर्मविशिष्टता अथवा वस्तके सत्वधर्मके बारेमें समऋना चाहिये। इस प्रकार उभयधर्मीकी विवद्मा (मुख्यता ) श्रीर श्रविवद्मा (गोखता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद अर्थात् स्यात्की मान्यताको भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्यादादका अर्थ है-किसी भी धर्मके द्वारा वस्तुका श्रथवा वस्तुके किसी भी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके श्रनकल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोख या किसी भी उद्देशको लच्यमें रखना । श्रौर इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता श्रथवा वस्तमें विरुद्ध धर्मका श्रस्तित्व श्रद्धाएण रक्खा जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नहीं श्रपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धधर्मेविशि-ष्टताका श्रथवा वस्तुमें विरोधी धर्मका श्रभाव मानना श्रनिवार्य हो जायगा श्रीर इस तरहसे श्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार श्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद श्रीर स्याद्वाद ये जैनदरानके श्रन्ठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको स्रोड़ कर वाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जैनदर्शनकी श्रप्नी ही निधि कहा सा सकता है श्रीर ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी श्रपूर्वता एवं महत्ताके श्रतीव परिचायक हैं। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त है परन्तु जिस न्यवस्थित ढंग श्रीर पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस कथनकी स्वामाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- के प्रमाण्यविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही में समक सकते हैं।

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है वह है सर्वश्रतावादकी, अर्थात् जैनदर्शनमें सर्वश्रतावादको भी स्थान दिया गया है और इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका मेद जो परार्थप्रमाण अर्थात् वचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वश्रताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दर्शनमें आप्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अवंचक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण अवंचकताकी प्राप्तिके लिये व्यक्तिमें सर्वश्रताका सद्भाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है।

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तमंगी, स्यात् श्रीर तर्व-शताकी मान्यताओंको गंभीर श्रीर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष-पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकामें श्रीमद्भिनव धर्मभूषण्यतिने इन्हीं विषयोंका सरल श्रीर संद्धिप्त ढंगसे विवेचन किया है श्रीर श्री पं॰ इरबारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी श्रीर हिन्दी अनुवादसे सुसंस्कृत बना-कर सर्वसाधारण्यके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट श्रादि प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता श्रीर भी बढ़ गयी है। श्रापने न्याय-दीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है। हम श्राशा करते हैं कि श्री पं॰ दरबारीलाल कोठियाकी इस कृतिका विद्वत्समाजमें समादर होगा। इत्यलम्।

सा॰ ३१-३-४५ बीमा-इटावा वंशीधर जैन ( न्याकरणाचार्य, न्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री साहित्यशास्त्री )

## सम्पादकीय

ちばある

#### सम्पादनका विचार और प्रवृत्ति-

सन् १६३७की बात है। मैं उस समय वीर्शवद्यालय पपौरा ( टीकमगढ़ C.I.) में अध्यापनकार्यमें प्रवृत्त हुआ था। वहाँ मुक्ते न्यायदीपिकाको अपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अवसर मिला। को छात्र उसे पढ़ खुके
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी। यद्यपि में न्यायदीपिकाकी सरलता, विश्वदता
आदि विशेषताओंसे पहलेसे ही प्रभावित एवं आकृष्ट था। इसीसे मैंने
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाधारणधर्मवचन' लद्ध्यपर
'लद्ध्यका लद्ध्यपर 'जैनदर्शन' में लेख लिखा था।
पर पपौरामें उसका सद्दमतासे पटन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनानेकी ओर भी बढ़ी। पढ़ाते
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रथन किया। साथमें अपने विद्यार्थियोंके
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तरावली' भी तैयार की।

जन में सन् १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषभब्रहाचर्याश्रम चौरासी
मशुरामें श्राया और वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिकाविषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही। यहाँ मुक्ते श्राश्रमके सरस्वतीभवनमें
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई। मैंने सोचा
कि न्यायदीपिकाका संशोधन तो अपेद्धित है ही, साथमें तकसंग्रहपर न्यायबोधनी या तर्कदीपिका जैसी व्याख्या—संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी अनुवाद
भी कई दृष्टियोंसे अपेद्धित है। इस विचारके अनुसार उसका संस्कृत टिप्पण
और अनुवाद लिखना आरम्भ किया और कुछ लिखा भी गया। किन्तु
संशोधनमें सहायक अनेक प्रतियोंका होना आदि साधनाभावसे वह कार्य
आने नहीं वह सका। और अरसे तक वन्द पना रहा।

इधर जब मैं सन् १९४३ के - अप्रोसमें विरसेवामन्दरमें आया तो दूसरे साहित्यिक कार्योंमें प्रवृत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया और संस्थाके कार्यसे बचे समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसां वने इसे मालूम करके प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसे वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे प्रकाशित करनेका विचार प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें श्रपनी सहर्ष सहमति दे दी। श्रीर तबसे (लगभग ८,६ माइसे) श्राधिकांशतः इसीमें श्रापना पूरा योग दिया। कई रात्रियोंके तो एक एक दो दो भी बज गये। इस तरह जिस महत्वपूर्ण एवं सुन्दर कृतिके प्रति मेरा आरम्भसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा है उसे उसके ऋनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होती है।

#### संशोधनकी कठिनाईयाँ-

साहित्यिक एवं प्रनथसम्पादक जानते हैं कि मुद्रित श्रौर श्रमुद्रित दोनों ही तरहकी प्रतियोंमें कैसी श्रौर कितनी श्रशुद्धियाँ रहती हैं। श्रौर उनके संशोधनमें उन्हें कितना अम श्रीर शक्ति लगाना पड़ती है। कितने ही ऐसे स्थल आते हैं जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं और जिनके मिलानेमें दिमाग थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ ऋनुभव मुक्ते भी प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुआ है। यद्यपि न्यादीपिकाके अनेक संस्करण हो चुके श्रीर एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित पाठ श्रीर श्रशुद्धियाँ चली श्रा रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका। यहाँ मैं सिर्फ कुछ त्रुटित पाठोंको बता देना चाइता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा कथन ग्रसत्य प्रतीत नहीं होगा-

मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ

पु॰ ३६ पं॰ ४ 'सर्वतो वैशचात्पारमार्थिकं प्रत्यचं' (का॰ प्र०) पं॰ ४ 'श्रान्यमावे च धूमानुपलम्मे' To SE

पं॰ ५ 'सर्वोपसंहारवतीमपि'

(सभी प्रतियोंमें)

पृ• ६४

23 .

षृ० ७० पं १ 'श्रमभित्रेतस्य साध्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्' पृ० १०८ पं ० ७ 'श्रदृष्टान्तवचनं तु'

#### अमुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ

श्रारा प्र॰ प॰ १४ 'श्रनिश्चितप्रामाएयाप्रामाएयप्रत्ययगोचरत्वं विक-रूपप्रसिद्धत्वं । तद्द्वयविषयत्वं प्रमाण्विकरूपप्रसिद्धत्वम् ।''

प॰ प्रति प॰ ६ 'संद्कृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमविषशानं । मनः-पर्यवज्ञानावरणवीर्यान्तरायद्वयोपशमः ॥"

स्थूल एवं सूद्म अशुद्धियाँ तो बहुत हैं को दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे ज्ञात हो सकती हैं। हमने इन अशु-दियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठोंको दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके आधारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर मी सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ अशुद्धियाँ अभी भी रही हो।

#### संशोधनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय-

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित श्रीर श्रमुद्रित प्रतियोंका उपयोग किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है:—

प्रथम संस्करण — ग्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन् १८६६ में कलापा भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण श्रव प्रायः श्रहम्य है। इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकमण्डारमें सुरिच्चत है। दूसरे मुद्रितोंकी श्रपेचा यह शुद्ध है।

द्वितीय संस्करण-वीर निर्वाण सं २४३६ में पं खूबचन्दजी शासी द्वारा सम्पादित श्रीर उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यांसय द्वारा बम्बईमें प्रकट हुआ है। इसके मूल श्रीर टीका दोनोंमें स्वलन है।

तृतीय संस्करण-वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन् १६१५ में भारतीय जैनसिद्धान्तपकाशिनी संस्था काशीको सनातन जैनबन्यमाला-की श्रोरसे प्रकाशित हुन्ना है। इसमें भी श्रशुद्धियाँ पाई जाती है।

चतुर्थ संस्करका—वीर निर्वाण सं• २४६४, ई॰ सन् १६३८ में श्रीकंकुवाई पाठच-पुस्तकमाला कारंजाकी श्रोरसे मुद्रित हुआ है। इसमें श्रशुद्धियाँ कुळ ज्यादा पाई बाती हैं।

यही चार संस्करण अब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रितार्थ मु संशा

द—यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र है और प्रत्येक पत्रमें प्राय: २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियों सबसे ऋषिक प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आश्विनमासके कृष्णपद्धकी नवमी तिथिमें पं॰ जीतसागरके द्वारा लिखी गई है। इस प्रतिमें वह अन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियों में नहीं पाया जाता है। प्रन्थकी श्लोकसंख्या स्चक 'प्रन्थसं० १००० इजार १' यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली ऋषस्चक द संज्ञा रक्षवी है। यह प्रति हमें बा० पन्नालालजी अप्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई।

त्रा—यह त्राराके जैनसिद्धांत भवनकी प्रति है जो वहाँ नं॰ है पर दर्ज है। इसमें २७ है पत्र हैं। प्रतिमें लेखनाटिका काल नहीं है। 'मद्-गुरो' इत्यादि त्रान्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद है। पृ॰ १ त्रौर पृ॰ २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं॰ नेमीचन्द्रजी शास्त्री क्यांतिषाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी आरा अर्थस्चक आ सज्ञा रक्ली है।

म—यह मथुराके ऋष्यमबद्धान्यांश्रम नौरासीकी प्रति है। इसमें १३ई पत्र हैं। वि॰ सं॰ १६५२ में जयपुर निवासी मुजालाल ऋपवासके द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रीपर कुछ टिप्पण भी हैं। ऋगों नहीं हैं। यह प्रति मेरे मित्र पं॰ राजबरलाल जी क्याकरणान्यार्थ द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मथुराबोचक म रक्खा है।

१ 'संबत् १७४६ वर्षे श्राश्विनमासे कृष्णपत्ते नवस्या तिथी बुध-बाह्यरे लिखितं श्रीकुसुमपुरे पं॰ श्रीजीतसागरेगा।'---पत्र २३।

प-यह पं॰ परमानन्द्बीकी प्रति है। जो १६ई पत्रोमें समाप्त है। बि॰ मं॰ १९५७ में सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई है। इसकी प मंज्ञा रक्खी है। ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर हैं और अच्छी दशामें हैं।

#### प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और विशेषताएँ

पहिले संस्करण श्रावकांश स्वलित श्रीर श्रशुद्ध ये तथा न्यायदीविकाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बद्ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ताकी जैनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है। इथर माणिकचन्द परीक्षालय श्रीर महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपरीक्षामें सन्निविष्ठ है। ऐसी हालतमें न्यायदीपिका जैसी सुन्दर रचनाके श्रनुरूप उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण निकालनेकी श्रतीव श्रावश्यकता थी। उतीकी पूर्तिका यह प्रस्तुत प्रयक्त है। मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक इसमें सफल हुआ हूँ फिर भी मुक्ते इतना विश्वास है कि इससे श्रनेकांको लाभ पहुँचेगा श्रीर जैन पाठशालाश्रोंके श्रध्यापकांके लिये बड़ी सहायक होगी। क्योंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं।

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है। प्राप्त
सभी प्रतियोंके आधारसे अशुद्धियोंको दूर करके मबसे अधिक शुद्ध पाठको
मूलमें रखा है और दूसरी प्रतियोंके पाठान्तरोंको नीचे द्वितीय फुटनोटमें कहाँ
आवश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि
शात हो सके। देहलीकी प्रतिको हमने मबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध
समभा है। इसलिये उसे आदर्श मानकर मुख्यत्या उसके ही पाठोंको
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थको अधिकसे अधिक शुद्ध बनाकेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। अवतरण्याक्योंके स्थानको भी दृंद्धकर

[ ] ऐसे बैकेटमं दे दिया है अथवा खाली छोड़ दिया है।

वूसरी विशेषता यह है कि न्यायदीविकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने-वाले विवरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशास्त्य' संस्कृतटिप्पणकी साथमें योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रोंके लिये खास उपयोगी खिद्ध होगा । तीसरी विशेषता अनुवादकी है। अनुवादको मूलानुगामी और सुन्दर बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको हिन्दीमाषा-माषी भी समभ सकेंगे और उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे।

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक ऋष्ययन करनेवालोंके लिये और सर्वके लिये उपयोगी हैं। सब कुल परिशिष्ट प्र हैं जिनमें न्याय॰ दीपिकागत ऋवतरण्याक्यों, प्रन्थों, प्रन्थकारों ऋादिका संकलन किया गयाहै।

पाँचवीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण श्रीर सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें प्रन्थगत २२ विषयोंका तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें प्रन्थान्तरोंके प्रमाणोंको देनेके साथ प्रन्थमें उल्लिखित प्रन्थों श्रीर प्रन्थकारों तथा श्रामिनव धर्मभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे कराया गया है। जो सभीके लिये विशेष उपयोगी है। प्राक्कथन श्रादिकी भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है। इस तरह यह संस्करण कई विशेष-ताश्रोंसे पूर्ण हुआ है।

#### आभार--

श्रन्तमें मुक्ते श्रपने विशिष्ट कर्त्तव्यका पालन करना श्रीर शेष है। वह है श्रामार प्रकाशनका। मुक्ते इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता मिली है मैं इतज्ञतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित श्राभार प्रकट करता हूँ—

गुम्बर्यं श्रीमान् पं॰ केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादिका उत्तर देकर पाठान्तर लेने आदिक विषयमें अपना मूल्यवान् परामर्खं दिया। गुम्वयं और सहाध्यायी माननीय पं॰ महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यं ने प्रश्नांका उत्तर देकर मुक्ते अनुग्रहीत किया। गुम्बर्यं अद्धेय पं॰ सुखलालजी प्रशानयनका में पहलेसे ही अनुग्रहीत या और अब उनकी सम्पादनदिशा तथा विचारणासे मैंने बहुत लाभ लिया। माननीय पं॰

वंशीधरजी व्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर ग्रावश्यक सुभाव देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरचासे प्राक्रयन लिख देनेकी कृपा की और बिन अनेकान्तादि विषयोपर में प्रकाश डालनेसे रह गया या उनपर श्रापने संज्ञेपमें प्रकाश डालकर मुक्ते सहायता पहुँचाई है। मान्यवर मुख्तारसा • की भीर प्रेरणा और सत्परामर्शं तो मुके मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं॰ अमृतलालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुके सुमाव दिये। सहयोगी मित्र पं॰ परमानन्दजी शास्त्रीने स्त्रमिनवों श्लीर धर्मभूषणीका तंकलन करके मुक्ते दिया। बा॰ प्रजालावाबी अप्रवालने हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की। बा॰ मोतीलालची और ला॰ जुगलिकशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म'के झंग्रेजी लेखका हिन्दीमाव सम-भाया । उपान्तमें में अपनी पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर देना उचित समभता हूँ जिसने श्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुके सहायता की। मैं इन सभी सहायकों तथा पूर्वो दिलाखित प्रतिदातात्रोंका श्राभार मानता हूँ। यदि इनको मूल्यवान् सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत संस्करणमें जो विशेताएँ ब्राई हैं वे शायद न ब्रा पातीं। भविष्यमें भी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आशा करता हूँ।

अन्तमें जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका और बिन अन्यकारों, सम्पादकों, लेखकों आदिके अन्यों आदिसे सहायता ली गई है, उनका भी आमार प्रकाशित करता हूँ। इति शम्।

ता॰ ६-४-४५ वीरसेवामन्दिर, सरसावा हाल देहली।

सम्पादक दरवारी**लाल जैन, कोठिया** (न्यायाचार्यं, न्यायतीर्यं, जैनदर्शनशास्त्री)

# प्रस्तावनागत विषयावली

-+>66-

| विषय                                                   | ãã         |
|--------------------------------------------------------|------------|
| १ न्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण                        | 8          |
| १ न्यायदीपिका                                          | 8          |
| (क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान श्रीर महत्व | 8          |
| (स्व) नामकरण                                           | 2          |
| (ग) भाषा                                               | 3          |
| (ध) रचना-शैली                                          | 3          |
| (क) विषय-परिचय                                         |            |
| १ मञ्जाचरण                                             | Ę          |
| २ शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति                          | 3          |
| ३ लद्याका लद्या                                        | \$0        |
| ४ प्रमाणका सामान्यलद्गण                                | 12         |
| <b>५ घारावाहिक ज्ञान</b>                               | १७         |
| ६ प्रामार्य-विचार                                      | २०         |
| ७ प्रमाणके मेद                                         | <b>२१</b>  |
| = प्रत्यज्ञका लज्जा                                    | २७         |
| ह अर्थ और आलोककी कार्याता                              | रू         |
| १० सन्निकर्ष                                           | <b>३</b> २ |
| ११ सांव्यवहारिक प्रत्यच्                               | ३२         |
| १२ मुख्य प्रत्यक्                                      | 33         |

### ( 4 )

| विषय                                        | 52         |
|---------------------------------------------|------------|
| १३ सर्वेज्ञता                               | 22         |
| १४ परोच्                                    | 30         |
| १५ स्मृति                                   | 38         |
| १६ प्रत्यमिज्ञान                            | A.         |
| १७ तकँ                                      | 85         |
| १८ अनुमान                                   | A.A.       |
| १६ स्रवयवमान्यता                            | X.É        |
| २० हेतुलच्या                                | <b>YE</b>  |
| २१ हेतु-मेद                                 | 42         |
| २२ हेत्वाभास                                | 5.5        |
| न्यायदीपिकामें उल्लिखित प्रन्थ और प्रन्थकार |            |
| १ न्यायबिन्दु                               | 44         |
| २ दिग्नाग                                   | 60         |
| ३ शालिकानाथ                                 | <b>SE</b>  |
| ४ उदयन                                      | 33         |
| ५ वामन                                      | 9.         |
| ६ तत्त्वार्यस्त्र                           | 98         |
| ७ श्राप्तमीमांसा                            | ७२         |
| ८ महाभाष्य                                  | ७३         |
| ६ जैनेन्द्रव्याकरण                          | 98         |
| १ • श्राप्तमीमांसाविवरण                     | 99         |
| ११ राजवार्त्तिक श्रौर माध्य                 | 95         |
| १२ न्यायविनिश्चय                            | 30         |
| १३ परीचामुख                                 | <b>5</b> • |

#### ( 4 )

,

| विषय                                           | <i>§</i> § |
|------------------------------------------------|------------|
| १४ तत्त्वार्यंश्लोकवार्त्तिक श्रीर माध्य       | <b>E</b> 2 |
| १५ प्रमाग्परीचा                                | 52         |
| १६ पत्र-परीचा                                  | F-3        |
| १७ प्रमेयकमलमार्त्तग्ड                         | ۳ą         |
| १८ प्रमाग्निर्ण्य                              | 57         |
| १६ काररवकतिका                                  | 58         |
| २० स्वामी समन्तमद्र                            | E.Y        |
| २१ महाकलक्कदेव                                 | £.         |
| २२ कुमानन्दि भद्दारक                           | . ≂o       |
| २३ माणिक्यनन्दि                                | 50         |
| २४ स्यादादविद्यापति                            | 55         |
| २ अभिनव धर्मभूषस                               |            |
| १ प्रासिक                                      | SE.        |
| २ ग्रन्थकार श्रीर उनके श्रिमिनव तथा यति विशेषण | 37         |
| ३ धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्                | 83         |
| ४ प्रनथकार घर्मभूषणा श्रीर उनकी गुरुपरम्परा    | <b>E</b> ? |
| <b>५</b> समय-विचार                             | 83         |
| ६ व्यक्तित्व श्रीर कार्य                       | 200        |
| ७ उपसंहार                                      | \$08       |



#### प्रस्तावना

---o:::8::0---

# न्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण

किसी प्रन्थकी प्रस्तावना या भूमिका जिखनेका उद्देश्य यह होता है कि उस प्रन्थ और प्रन्थकार एवं प्रासङ्किक अन्यान्य विषयों के सम्बन्धमें जातव्य बातोंपर प्रकाश हाला जाय, जिससे दूसरे अनेक सम्भान्त पाठकों-को उस विषयकी यथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके।

श्राज इम जिस प्रत्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्यायदीपिका' है। यद्यपि न्यायदीपिकाके कई संस्करण निकल चुके हैं श्रीर
प्रायः सभी जैन शिक्ता-संस्थात्रोंमें उसका श्ररसेसे पठन पाठनके रूपमें
विशेष समादर है। किन्तु श्रमों तक इम प्रन्थ श्रीर प्रम्थकारके नामादि
सामान्य परिचथके श्रातिनिकत कुछ भी नहीं जानते हैं—उनका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक श्राविकत परिचय श्रव तक सुप्राप्त नहीं है। श्रतः
न्यायदीपिका श्रीर श्रमिनव धर्मभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यादीपिकाके विषयमें विचार किया जाता है।

### १. न्याय-दीपिका

#### (क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान और महत्त्व-

श्री श्रमिनव धर्मभूषस बतिकी प्रस्तुत 'न्यावदीपिका' संद्य्ति एवं अत्यन्त सुविशद और महत्वपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त म होगा; क्योंकि जैनन्यायके अस्या- सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध सुबोध श्रीर सम्बद्ध न्यायतत्वका सरलतासे विराद विवेचन करनेवाली प्रायः यह श्रकेली रचना है, जो पाठकके हृदयपर श्रपना सहज प्रभाव श्राह्मित करती है। ईसाकी सतरहवीं सताब्दिमें हुए श्रीर 'जैनतर्कभाषा' श्रादि प्रीट रचनाश्रोंके रचिवता श्वे-ताम्बरीय विद्वान् उपाध्याय यशोविजय जैसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने श्रपनी दार्शनिक रचना जैनतर्कभाषामें न्याय-दीपिकाके श्रनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों श्रानुपूर्विक साथ श्रपना लिया है"। वस्तुतः न्यायदीपिकामें जिस खूबीके साथ संदेपमें प्रभाशा श्रीर नयका सुत्पष्ट वर्शन किया गया है वह श्रपनी स्थल विशेषता रखता है। श्रीर इसलिये यह संज्ञित कृति भी न्यायस्वरूप जिश्वासुश्रोंके लिये बढ़े महस्व श्रीर श्राक्षिक्की प्रिय वस्तु बन गई है। श्रतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेशीमें रखे जानेवाले क्रथोंमें स्थान पानेके सर्वया योग्य है।

## (ख) नामकरण—

उपलब्ध ऐतिहासमग्री श्रीर चिन्तनपरसं मालूम होता है कि दर्शन-शास्त्रके रचनायुगमं दार्शनिक प्रन्य, चाहे वे जैनेतर हो या जैन हो, प्राय-'न्याय' शब्दके साथ रचे जाते थे। जैसे न्यायदर्शनमं न्यायस्त्र, न्याय-वार्त्तिक, न्यायमंजरी, न्यायकलिका, न्यायसार, न्यायकुसुमाञ्जलि श्रीर न्यायलीलावती श्रादि, बौद्धदर्शनमं न्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-बिन्दु, श्रादि श्रीर जैनदर्शनमं न्यायस्वतार, न्यायविनिश्चय, न्यायकुमुदचन्द्र श्रादि पाये जाते हैं। पार्थसार्थिको शास्त्रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रचे बानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः श्राभिनव धर्मभूषस्त्रने इन ग्रन्थोंको दृष्टिमें रखकर ही श्रापनी प्रस्तुत कृतिका नाम 'न्यायदीपिका' रक्खा

१ देखो, जैनतर्कभाषा पृ॰ १३,१४-१६,१७ ।

जान पहता है। श्रीर यह अन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमासनयात्मक न्यायका प्रकाशन किया गया है। श्रतः न्यायदीपिकाका नामकरसा भी श्रापना वैशिष्टस स्यापित करता है और वह उसके श्रानुरूप है।

## (ग) भाषा-

यद्यपि न्यायप्रन्थोंकी भाषा अधिकांशतः दुरुह और नम्भीर होती है, जिल्लाके कारण उनमें साधारण्डुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता। पर न्यायदीपिकाकारकी यह कृति न दुरुह है और न गम्भीर एवं जिल्ल है। प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसक्त, सरल और विना किसी किनाईके अर्थबोध करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि प्रन्थकार वैसी रचना कर नहीं सकते थे, किन्तु उनका विशुद्ध लद्ध्य अकलङ्कादि रचित उन गम्भीर और दुरवगाह न्यायविनिश्चय आदि न्याय-प्रन्थोंमें मन्दजनोंको भी प्रवेश करानेका था। इस बातको स्वयं धर्मभूषण्डोंने ही बढ़े स्पष्ट और प्राञ्जल शब्दोंमें—मक्कलाचरण पद्म तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना बाक्योंमें कहा है। भाषाके सौष्टवसे समूचे मन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं दृद्ध हो गई है।

# (घ) रचना-शैली-

भारतीय न्याय-प्रन्थोंकी श्रोर जब हम हाँष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है:—१ स्त्रात्मक, २ व्याख्यात्मक श्रीर ३ प्रकरणात्मक। जो प्रन्थ संदोपमें गृह श्रलपाद्धर श्रीर सिद्धान्ततः मूलके प्रतिपादक हैं वे स्त्रात्मक हैं। जैसे—वेशेषिकदर्शनसत्र, न्यायस्त्र, परीद्धामुखस्त्र श्रादि। श्रीर जो किसी गद्य पद्य या दोनोंरूप मूलका व्याख्यान
(विवरस्त, टीका, कृति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक प्रन्थ हैं। जैसे—प्रशस्त-

१ देखो, न्यायदी क्या ए० १,४,५ ।

पादमाच्य, न्यायभाच्य, प्रमेयकमलमार्त्तगढ आदि। तथा जो किसी मूलके व्याख्या-ग्रन्थ न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसङ्गानुसार दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं वे प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे—प्रमाण-समुच्य, न्याय-बिन्दु, प्रमाखसंग्रह, आप्तपरीत्ता आदि। इंश्वरकृष्णाकी साख्यकारिका और विश्वनाथ पञ्चान्तकी कारिकावली आदि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नागके प्रमाणसमु-च्य, सिक्रसेनके न्यायावतार और अकलङ्कदेवके लशीयस्त्रथ आदिको तरह प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसङ्गोपास दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं। अभिनव धर्मभूषणकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' क्रकरणात्मक रचना है। इसमें प्रन्थकर्ताने अपने अङ्गीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण और नयका स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्यस्प मूलकी व्याख्या नहीं है। ग्रन्थकारने इसे स्वयं भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस प्रकारने इसे स्वयं भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस प्रकारके ग्रन्थ रचनेकी प्ररेणा उन्हें विद्यानन्दकी 'प्रमाण-परीत्ता', वादि-राजके 'प्रमाण-निर्णय' आदि प्रकरण-ग्रन्थिंस मिली जान पहती है।

ग्रन्थके प्रमाश-लद्या-प्रकाश, प्रत्यद्य-प्रकाश और परोद्य-प्रकाश यें तीन प्रकाश करके उनमें विषय विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस प्रकार प्रमाशा-निर्णयके तीन निर्णयों (प्रमाशा-लद्या-निर्णय, प्रत्यद्य-निर्णय और परोद्य-निर्णय) में है। प्रमाशानिर्णयसे प्रस्तुत क्रन्थमें इतनी विशेषता है कि ग्रागमके विवेचनका इसमें श्रत्वा प्रकाश नहीं रक्ता गया है जब कि प्रमाशानिर्णयमें ग्रागमनिर्णय भी है। इसका कारश यह है कि वादिराजा-वार्यने परोद्यके श्रनुमान श्रीर श्रागम ये दो मेद किये हैं तथा श्रनुमानके भी गीशा श्रीर मुख्य श्रनुमान ये दो मेद करके स्पृति, प्रत्यभिशान एवं तर्क-को गीशा श्रनुमान प्रतिपादित किया है श्रीर इन तीनोंके वर्शनको तो

१ 'प्रकरशमिदमारम्यते'--न्यायदा० १० ५।

परोक्त-निर्णेय तथा परोक्षके ही दूसरे मेद आगमके वर्णनको आगमनिर्णेष नाम दिया है । आ॰ धर्मभूषसने आगम बन परोक्ष है तब उसे परोक्ष-प्रकाशमें ही सम्मिलित कर लिया है—उसके वर्सनको उन्होंने स्वतन्त्र प्रकाशका रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशों स्थूलरूपसे विषय-कर्णन इस प्रकार है:—

पहले प्रमाण्यामान्यलत् ए-प्रकाशमें, प्रथमतः उद्देशादि तीनके द्वारा मन्थ-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके लत्त् ए, प्रमाण्यामान्यका लत्त् ए, संशय, विपर्यय, श्रनध्यवसायका लत्त् ए, इन्द्रियादिकोंको प्रमाण न हो सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रामाण्यका निरूपण श्रीर बौद्ध, भाइ, प्राभाकर तथा नैयायिकोंके प्रमाण सामान्यलत्त् एवंको श्रालोचना करके जैनमतः सम्मत सविकरूपक श्रग्रहीतमाहो 'सम्यग्द्यानत्व' को ही प्रमाण्यसामान्यका निर्दोष लत्त् ए स्थिर किया गया है।

दूसरे प्रत्यच्न-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यच्चका सच्चण, बौद्ध और नैयायिकोंके निर्विकल्पक तथा सजिकर्ष प्रत्यच्चलच्चांकी समालोचना, अर्थ और
आलोकमें आनके प्रति कारणताका निरास, विषयकी प्रतिनियामिका योग्यताका उपादान, तदुत्पिच और तदाकारताका निराकरण, प्रत्यच्चके मेदप्रमेदोंका निरूपण, अतीन्द्रिय प्रत्यच्चका समर्थन और सर्वश्चसिद्ध आदिका विवेचन किया गया है।

तीसरे परोत्त-प्रकाशमं, परोत्तका लद्धा, उसके स्मृति, प्रत्यभिश्चाम, तर्क, श्रनुमान श्रीर श्रागम इन पाँच मेदोंका विश्वद वर्णन, प्रत्यभिश्चानके एकत्वप्रत्यभिश्चान, सादश्यप्रत्यभिश्चान श्रादिका प्रमासान्तररूपसे उपपादन करके उनका प्रत्यभिश्चानमें ही श्रन्तमीव होनेका संयुक्तिक समर्थम, साध्य-का लद्धा, साधनका 'श्रन्यधानुपपन्नत्व' लद्धा, त्रेरूप्य श्रीर पाष्ट्यरूपका निराकरस्य, श्रनुमानके स्वार्थ श्रीर परार्थ हो मेदोंका कथन, हेतु-भेदोंके

१ देखो प्रमाखनिर्णय प् • ३३ ।

उदाहरण, हेत्वामासोंका वर्णन, उदाहरण, उदाहरणाभास, उपनय, उपन-यामास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमानके परिवारका अच्छा कथन किया गया है। अन्तमें आगम और नयका वर्णन करते हुए अनेकान्त तथा सप्तमझीका भी संदोपमें प्रतिपादन किया गया है। इस तरह यह न्यायदीपिकामें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। अब उसके आम्यन्तर प्रमेय-भगपर भी योद्धासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उप-युक्त समभते हैं। ताकि न्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें चर्चित आतव्य विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके।

## (घ) विषय-परिचय-

### १. मङ्गलाचरण-

मङ्गलाचर एके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य श्रंश तो हिन्दी श्रनुवादके प्रारम्भमें कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेश्र भागपर कुछ विचार किया जाता है।

यद्यपि भारतीय वाङ्मयमें प्रायः सभी दर्शनकारोंने मङ्गलाचरणको श्रपनाया है श्रीर श्रपने श्रपने दृष्टिकोणसे उसका प्रयोजन एवं हेतु बताते हुए समर्थन किया है। पर जैन्दर्शनमें जितना चिस्तृत, विशद श्रीर सूच्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः श्रन्यत्र नहीं मिलता। 'तिलोय-परण्याचि' में यतिष्ट्रपमाचार्यने श्रीर 'घवला' में श्री वीरसेनस्वामीने मङ्गलका बहुत ही साङ्गोपाङ्ग श्रीर व्यापक वर्षन किया है। उन्होंने धातु, निच्चेप, नय, एकार्थ, निक्कि श्रीर श्रनुयोगके द्वारा मङ्गलका निरूपण् करनेका निर्देश करके उक्त छहींके द्वारा उसका व्याख्यान किया है। 'मिगे' धातुसे 'श्रलच्' प्रत्यव करनेपर मङ्गल शब्द निष्पन होता है। निच्चेप्ति श्रपेद्या कथन करते हुए लिखा है कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मङ्गलके दो

<sup>।</sup> १ तिलो॰ प॰ गा॰ १—⊏ से १–३१ २ क्वला १–१–१ ।

मेद हैं—कर्मतद्व्यतिरिकद्रव्यमङ्गल और नोकर्मतद्व्यतिरिकद्रव्यमङ्गल। उनमें पुरवपकृति-तीर्थकर नामकर्म कर्मतद्व्यतिरिकद्रव्यमङ्गल है; क्योंकि वह लोककरूयाण्डल माइत्यक्त कारण है। नोकर्मतद्व्यतिरिक द्रव्यमङ्गल-के दो मेद हैं—लोकिक और लोकोत्तर। उनमें लोकिक—लोक प्रसिद्ध मङ्गल तीन प्रकारका है:—फिनत, श्रांकित और मिश्र। इनमें विद्धार्थ श्रार्थत पांले सरसों, जलते भरा हुआ पूर्ण कलश, वन्दनमाला, छन्न, श्रंकित पांले सरसों, जलते भरा हुआ पूर्ण कलश, वन्दनमाला, छन्न, श्रंकित पांले हैं। साक्ति मङ्गल हैं। श्रोर वालकन्या तथा श्रेष्ठ जातिका घोड़ा आदि सिकत मङ्गल हैं। श्राविका मङ्गल हैं। लोकोत्तर—ग्रतीकिक मङ्गलके भी तीन भेद हैं:—सिनत, आविका और मिश्र। अरहन्त आदिका श्रनादि श्रानत स्वरूप जीव-द्रव्य सिनत लोकोत्तर मङ्गल हैं। इतिम, श्रकृतिम चैत्यालय आदि श्रक्ति लोकोत्तर मङ्गल हैं। उक्त दोनों किचत और श्रवित्त मङ्गलोंको मिश्र मङ्गल कहा है। आग्रे मङ्गलके प्रतिकोधक पर्यायनामोंको बतलाकर मङ्गलकी विनिक्ति वताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे—विनाश करे और पुरय-मुखको लावे—प्राप्त करावे उते मङ्गल कहते हैं। आग्रे चलकर

'गालयदि विखासयदे घादेदि दहेदि इंति सोधयदे। विद्वंसेदि मलाईं जम्हा तम्हा य मंगलं भिगादें ॥'-तिलो०प० १-६। 'श्रह्या मंगं सोक्खं लादि हु येएहेदि मंगलं तम्हा। एदेशा कजसिद्धिं मंगह गच्छेदिगंथकचारो॥'-तिलो०प० १-१५।

१ सिद्धत्थ-पुरस्कुंभो वेदस्माला व मंगलं छुतं। सेदो वरसो श्रादंससो व करसा य जबस्सो ॥-धवता १-१-१ पृ० २७

२ देखो भवता १-१-१, ए० ३१ । तिलो० प० गा॰ १---।

३ 'मलं गालयति विवाशयति दहति इन्ति विशोधयति विध्वंसयति इति मङ्गलम् ।' ' ' ऋथवा, मङ्गं सुखं तल्लाति ऋदित इति वा मङ्गलम् ।' धवला १-१-१, पृ० ३२-३३।

मक्तका प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि शास्त्रके आदि, मध्य भीर श्रन्तमें जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप मङ्गलका कथन करनेसे समस्त किन उसी प्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार स्योदयसे समस्त श्रम्भकार । इसके साथ ही तीनों स्थानोंमें मङ्गल करनेका पृथक् पृथक् फल भी निर्दिष्ट किया है और लिखा है? कि शास्त्रके त्रादिमें मङ्गल करनेसे शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मङ्गल करनेसे निर्विष्न विद्या प्राप्त होती है और अन्तमें मङ्गल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें शास्त्रमें मङ्गल करनेका सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें भी मङ्गलका विधान पाया बाता है। दशवैकालिकनिर्युक्ति (गा॰ २) में त्रिविध मक्कल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य (गा॰ १२-१४) में मङ्गलके प्रयोजनोंमें विष्निवनाश और महाविद्याकी प्राप्तिको क्तलाते हुए श्रादि मञ्जलका निर्विध्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमञ्जलका निर्विध्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना श्रीर श्रन्त्यमञ्जलका शिष्य-प्रशिष्यों-में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य ( गा॰ २० )में मङ्गलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति अद्भाका होना श्रादि अनेक प्रयोजन मिनाये गये हैं। हिन्दी श्रनुवादके

१ 'सत्थादि-मज्मान्त्रवसाण्एसु जिणतोत्तमंगलोश्चारो । गासइ गिस्सेसाइं विग्घाइं रिव व्य तिमिराइं॥'-तिलो० प० १-३१।

२ 'पदमे मंगलवयसे सिस्सा सत्यस्स पारगा होति । मिकसमे सीविग्धं विज्जा विज्जा-फलं चरिमे ॥

<sup>—</sup>तिलो० प० १-२६ । धवला १-१-१, पृ॰ ४० ।

३ यद्यपि 'कषायपाहुड' श्रौर 'चृिष्सूत्र' के प्रारम्भमें मंगल नहीं किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें स्वयं मंगल रूप मान लिया गया है।

प्रारम्भमें यह कहा ही जा चुका है कि हरिभद्र श्रीर विद्यानन्द श्रादि तार्किकोंने श्रपने तर्कप्रन्थोंमें भी मङ्गल करनेका समर्थन श्रीर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं।

उपर्युक्त यह मङ्गल मानसिक, वाचिक और कायिकके मेदसे तीन प्रकारका है। वाचिक मङ्गल भी निबद्ध और अनिबद्धरूपसे दो तरह का है। जो प्रन्थके आदिमें प्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे इष्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मङ्गल है और जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण्-स्तवन किया जाता है वह अनिबद्ध मंगल है।

प्रकृत न्यायदीपिकामें श्रिभनव धर्मभूषणने भी श्रिपनी पूर्व परम्पराका श्रिनुसरण किया है श्रीर मंगलाचरणको निवद किया है।

२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति—

शास्त्रकी त्रिविध ( उद्देश, लक्ष्ण-निर्देश श्रौर परीक्षारूप ) प्रवृत्ति-का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके 'न्याय भाष्य' में दृष्टिगोचर होता है? । प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' में श्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उद्देश श्रौर लक्ष्णरूप दिविध प्रवृत्तिको माना है श्रौर परीक्षाको श्रिनियत कहकर निकाल दिया है । इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद भाष्यपर श्रपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य श्रौर उस भाष्यका श्राधारभूत वेशेषिकदर्शनस्त्र पदार्थोंके उद्देश श्रौर लक्ष्णरूप हैं, उनमें परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायस्त्रपर श्रपना न्यायभाष्य लिखा है उसके सभी सूत्र उद्देश, लक्ष्ण श्रौर परीक्षात्मक हैं। इसलिये वात्स्या-

१ देखो, धबला १-१-१, पृ० ४१ श्रीर श्राप्तपरोत्ता पृ० ३।

२ न्यायभाष्य पृ॰ १७, न्यायदी पिका परिशिष्ट पृ० २३६ । ३ 'पदा-र्थव्युत्पादनप्रकृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः—उद्देशां लच्चराञ्च । परीचा-यास्तु न नियमः ।'—कन्द्रसी पृ० २६

यनने त्रिविध प्रवृत्ति श्रौर श्रीधरने द्विविध प्रवृत्तिको स्थान दिया है। शास्त्र-प्रवृत्तिके चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पत्त रहा है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर श्रौर जयन्तभद्दने किया है श्रौर उसे उद्देशमें ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। श्रा० प्रभाचन्द्र श्रौर हेमचन्द्र भी यही कहते हैं। इस तरह वाल्यायनके द्वारा प्रदर्शित त्रिविध प्रवृत्तिका ही पत्त स्थिर रहता है। न्यायदीपिकामें प्रभाचन्द्र श्रौर हेमचन्द्र के द्वारा श्रनुस्त यही त्रिविध प्रवृत्तिका पत्त श्रपनाया गया है।

### ३. लच्यका नच्य-

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षणका लक्षण निर्दिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-ब्यवंच्छेदक धर्म है वह लक्षण है''। न्यायवात्तिकके कर्त्ता उद्योतकरका भी यही मत है । न्यायमंत्ररीकार जयन्तमष्ट सिर्फ 'ब्यवच्छेदक'के स्थानमें 'ब्यवस्था-

१ 'उद्दिष्टविभागश्च न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तर्भवतीति। तस्मादुदिष्टविभागो युक्तः; नः उद्दिश्चनिभागस्योद्दे श एवान्तर्भावात्।' न्यायवा०
पृ० २७, २८। २ 'ननु च विभागलद्याणा चतुर्ध्यपि प्रवृत्तिरस्त्येव'''
उद्देशरूपानपायानु उद्देश एव असी। सामान्यसंख्या कीर्त्तनमुद्देशः,
प्रकारभेदसंख्या कीर्त्तनं विभाग इति'—न्यायमं० पृ० १२। ३ देखो,
न्यायकुमुद्द पृ० २१। ४ प्रमाण्मी०पृ० २। ५ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको
धर्मा लद्याप्प्'—न्यायभा०पृ० १७। ६ 'लद्यापस्येतरव्यवच्छेदको
धर्मा लद्याप्प्'—न्यायभा०पृ० १७। ६ 'लद्यापस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्।
लद्यां खलु लद्यं समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनत्ति'—न्यायवा०
पृ० २८, 'पर्यायशब्दाः कथं लद्याप्प् १ व्यच्छेदहेतुत्वात्। सर्वे हि लद्यग्रामितरव्यवच्छेदकमेतेश्च पर्यायशब्देर्नान्यः पदार्थोऽभिधीयत इत्यसाधारग्रत्वाल्लद्यम् '—न्यायबा० पृ० ७६, 'इतरेतरिवशेषकं लद्यगमुक्यते'—
न्यायवा० पृ० १०८।

पक' शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही अनुसरसा करते हैं । कन्दलीकार श्रीधर भी वाल्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय' श्रीर 'ठ्य-बच्छेदक' की जगह 'व्यावर्त्तक' शब्दका प्रयोग करके करीव करीव उन्हींके लच्चाके लच्चाको मान्य रखते हैं । तर्कदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित हुवे श्रसाधारण धर्मको लच्चणका लच्चण मानते हैं । श्रकलङ्कदेव स्व-तन्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं श्रीर वे उसमें 'धर्म' या 'श्रसाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते। पर व्यावृत्तिपरक लच्चण मानना उन्हें इष्ट है । इससे लक्ष्णके लक्ष्णकी मान्यतायें दो फलित होती हैं। एक तो लज्ञ्यके लज्ञ्यमें श्रसाधारण धर्मका प्रवेश स्वीकार करनेवाली श्रौर दूसरी स्वीकार न करनेवाली। पहली मान्यता मुख्यतया न्याय वैशेषिकोंकी है श्रौर जिसे जैन-परम्परामें भी कचित् स्वीकार किया गया है। दूसरी मान्यता अकलङ्क-प्रतिष्ठित है और उसे आचार्य विद्यानन्द ह तथा न्यायदीपिकाकार त्रादिने त्रापनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र-मागा इसे ही पुष्ट किया है श्रौर पहली मान्यताकी श्रालोचना करके उसमें दूषरा भी दिखाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यदापि किसी वस्तुका श्रमाधारण-विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थोंसे व्यावर्त्तक होता है, परन्तु उसे लक्त्र कोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दएडादि जो कि श्रसाधारगाधर्म नहीं हैं फिर भी पुरुषके व्यावर्त्तक होते हैं श्रीर 'शावलेयत्व' श्रादि गवादिकोंके श्रसाधारण धर्म तो हैं, पर व्यावर्त्तक नहीं

१ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वस्यस्थापको धर्मो लज्ञणम्'— न्यायमं० १० ११ ।
२ 'उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयग्यावर्त्तको धर्मो लज्ञणम्'—कन्दली १० २६ ।
३ 'एतद्वूषणत्रयरहितो धर्मो लज्ञणम् । यथा गोः सास्मादिमत्वम् । स
एवासाधारणधर्म इत्युच्यते'—तकदीपिका १० १४ । ४ 'परस्परव्यतिकरे
सति येनान्यत्वं लज्यते' तल्लज्ञणम्'—तस्वार्थवा० १० ८२ । ५ देखो,
परिशिष्ट १० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट १० २४० ।

हैं। इसिलये इतना मात्र ही लद्धण करना ठीक है कि जो व्यावर्त्तक है— मिली हुई वस्तुत्रोंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लद्धण है। चाहे बह साधारण धर्म हो या चाहे असाधारण धर्म हो या धर्म भी न हो। यदि वह लद्ध्यकी लद्ध्येतरोंसे व्यावृत्ति कराता है तो लद्धण है और यदि नहीं कराता है तो वह लद्धण नहीं है। इस तरह अकलक्क-प्रतिष्ठित लद्धण-के लद्धणको हो न्यायदीपिकामें अनुपाणित किया गया है।

### ४. प्रमाणका सामान्यलक्ण-

दार्शनिक परम्परामें सर्व प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लच्छा निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या—प्रमाण कहा है । न्याय-दर्शनके प्रवर्तक गौतमके न्यायस्त्रमें तो प्रमाणसामान्यका लच्छा उपलब्ध नहीं होता। पर उनके टीकाकार वास्थायनने अवश्य 'प्रमाण' शब्दसे फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लच्छा स्वित किया है । उद्योतकर , जयन्तमह आदि नैयायिकोंने वास्यायनके द्वारा स्वित किये इस उपलब्धिसाधनरूप प्रमाकरणको हो प्रमाणका सामान्यलच्छा स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाञ्जलिकार उदयनने यथार्थानुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणरूप ही इष्ट है। इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिको प्रमाण माननेवाले प्रभाकर आरे उनके अनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है। क्योंकि उदयनके पहले न्याय-

१ 'श्रदुष्टं विद्या' वैशेषिकसू० ६-२-१२ । २ 'उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि समाख्यानिर्वचनसामर्थ्यात् बोधव्यम् । प्रमीयतेऽनेनेति करणा-धामिधानो हि प्रमाणशब्दः ।' न्यायभा० पृ० १८ । ३ 'उपलब्धिहेतुः प्रमाणां ' यदुपलब्धिनिमित्तं तत्प्रमाणां ।' — न्यायबा० पृ० ५ । ४ 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणमिति करणार्थाभिधायिनः प्रमाणशब्दात् प्रमाकरणं प्रमाणमवगम्यते ।' न्यायमं० पृ० २५ । ५ 'यथार्थानुभवो मान-मनपेत्तत्येष्यते ।' — न्यायकु० ४-१ ।

वैशेषिक परम्परामें प्रमाखातामान्यलक्ष्यमें 'त्रानुभव' पदका प्रवेश प्रायः उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमें तो त्रानेक नैयायिकोंने श्रेनुभवको ही प्रमाखितामान्यका लक्ष्या बतलाया है ।

मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं—१ भाइ श्रीर २ प्रभाकर । कुमारिल भट्टके श्रनुगामी भाइ श्रीर प्रभाकर गुढके मतका श्रनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते हैं । कुमारिलने प्रमाणके सामान्यलच्चणमें पाँच विशेषण दिये हैं । १ श्रपूर्वार्थावषयत्व २ निश्चिन्तत्व ३ बाधवर्जितत्व ४ श्रदुष्टकारणारञ्चत्व श्रीर ५ लोकसम्मतत्व । कुमारिलका वह लच्चण इस प्रकार है:—

तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्। अदुष्टकारणारब्धं प्रमार्णं लोकसम्मतम्॥

पिछले सभी भाट्टमीमांसकोंने इसी कुमारिल कर्नु क लक्ष्यको माना है श्रीर उसका समर्थन किया है। दूसरे दांशिनकोंकी श्रालोचनाका विषय भी यही लक्ष्य हुश्रा है। प्रभाकरने 'श्रनुभृति'को प्रमाण सामान्यका सक्ष्य कहा है।

सामान्य लच्चण बतलाया गया है।

बौद्धदर्शनमें <sup>3</sup> श्रज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लच्च बतलाया है। दिग्नागने विषयाकार श्रर्थनिश्चय श्रौर स्वसंवित्तिको प्रमाण-

१ 'बुद्धित्त द्विषा मता त्रनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विषा।'
— सिद्धान्तमु० का॰ ५१।

<sup>&#</sup>x27;तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः।' 'सैव प्रमा।'तर्कसंप्रह्पृ॰ ६८,६६

२ 'श्रनुभूतिश्च नः प्रमाणम्।'बृहती० १-१-५।

३ 'त्रज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलच्याम्।'

<sup>—</sup>प्रमाग्रसमुः टी॰ पृ॰ ११।

का फल कह कर उन्हें ही प्रमाख माना है । क्यों कि बौद्धदर्शनमें प्रमाख श्रीर फल भिन्न नहीं हैं श्रीर नो झज्ञातार्थप्रकाश रूप ही हैं। धर्मकीतिने श्रिवसंवादि पद श्रीर लगाकर दिग्नागके ही लच्च एको प्रायः परिष्कृत किया है। तत्त्वसंग्रहकार शान्तरिचतने सारूप्य श्रीर योग्यताको प्रमाख विखेत किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग श्रीर धर्मकीतिके प्रमाखसामा न्यलच्च का ही पर्यवसितार्थ है। इस तरह बौद्धोंके यहाँ स्वसंवेदी श्रज्ञा तार्थश्रापक श्रवसंवादि शानको प्रमाख कहा गया है।

जैन परमरामें सर्व प्रथम स्वामी समन्तमद्र श्रीर श्रा॰ सिद्धसेनने प्रमाणका सामान्यलद्या निर्देष्ट किया है श्रीर उसमें स्वपरावमासक, ज्ञान तथा बाधविवर्जित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दार्शिनकों में समन्तमद्र हां प्रथम दार्शिनक हैं जिन्होंने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्य लद्यामें 'स्वपरावभासक' पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बौद्धोंने भी ज्ञानकों 'स्वरूपस्य स्वतो गतेः' कहकर स्वसंवेदी प्रकट किया है परन्तु तार्किक रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लद्यामें 'स्व' पदका निवेश समन्तमद्रका ही स्वोपज्ञ जान पड़ता है। क्योंकि उनके पहले वैसा प्रमाणलद्या देखने में नहीं श्राता। समन्तमद्रने प्रमाणसामान्यका लद्या 'युगपत्सर्वभासिन्तकान' भी किया है जो उपर्युक्त लद्यामें ही पर्यवसित है। दर्शनशास्त्रों के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्यमाणम्' श्रर्थात् जिसके द्वारा प्रमिति (परिक्छित्तिविशेष) हो वह प्रमाण है' इस श्रर्थमें

१ "स्वसंवित्तः फलं चात्र तद्भूपादर्थनिश्चयः। विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते॥"—प्रमाणसमु० १-१०। २ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्""प्रमाण्या २-१। ३ "विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाण्फलमिष्यते। स्ववित्तिवी प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा॥"—तस्वसं०का० १३४४। ४ "स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलक्षणम्"—स्वयम्भू० का० ६३। ५ प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं वाधिवर्वितम्।"—स्वयम्भू० का० १

प्रायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाशको स्वीकार किया है। परन्तु वह प्रमिति किसके द्वारा होती है अर्थात् प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने अलग श्रलग बतलाया है। नैयायिक श्रीर वैशेषिकोंका कहना है कि अर्थक्रित इन्द्रिय और अर्थके सजिक्षंसे होती है इसिलये सजिकर्ष प्रमितिका करण है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको, सांख्य इन्द्रियवृत्तिको श्रीर बौद्ध सारूप्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्रने 'स्वपरावभासक' शानको प्रमितिका अञ्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्तभद्रके उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) होनेका समर्थन किया है श्रौर सन्निकर्ष, इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रमिति करण (प्रमाण) माननेमं दोषोद्धावन भी किया है । वास्तवमें प्रमिति-प्रमाण्यक जब श्रहाननिवृत्ति है तब उसका करण श्रहानविरोधी स्व श्रीर परका श्रवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए। समन्तभद्रके द्वारा प्रतिष्ठित इस प्रमाणलच्या 'स्वपरावमासक'को आर्थिकरूपसे ऋपनाते हुए भी शाब्दिकरूपसे श्रकलङ्कदेवने श्रपना श्रात्मार्थग्राहक व्यवसायारमक शानको प्रमाण्लक्ष्ण निर्मित किया है । तात्पर्य यह कि समन्तभद्रके 'स्व' पदकी जगह 'स्रात्मा' स्रौर 'पर' पदके स्थानमें 'स्रर्थ' पद एवं 'श्रवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। तथा 'श्रर्थं' के विशेषग्रूरूपसे कहीं अश्रनिधात' कहीं अश्रनिधात श्रीर कहीं 'श्रिनिर्णीत' पदको दिया है। कहीं ज्ञानके विशेषण्डपसे

१ देखो, सर्वार्थसि १ -१०।

२ ''व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्।''—लघीय०का०६०

३ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं अनिधगतार्थोधिगमलत्त्रणत्वात्।" —अष्ट्रश० का० ३६ ।

<sup>्</sup> अहरा - स्वर -

४ "लिङ्गलिङ्गसम्बन्धशानं प्रमाणं श्रानिश्चित्निश्चयात्।"श्रष्टश०१०१

५ "प्रकृतस्यापि न वै प्रामाययं प्रतिषेध्यं—ग्रनिर्णीतनिर्णायकत्वात्।"

अष्ट्रश० का० १०१।

'श्रविसंवादि' पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीत्तिसे श्राये हुए मालूम होते हैं; क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें वे पहलेसे ही निहित हैं। श्रकलङ्क देवके उत्तरवर्ती माण्क्यनन्दिने श्रकलङ्क देवके 'श्रन-धिगत' पदके स्थानमें कुमारिलोक्त 'श्रपूर्वार्थ' श्रौर 'श्रातमा' पदके स्थानमें समन्तभद्रोक्त 'स्व' पदका निवेश करके 'स्वापूर्वार्थ' जैसा एक पद बना लिया है श्रौर 'व्यवसायात्मक' पदको ज्योंका त्यों श्रपनाकर 'स्वापूर्वार्थं- व्यवसायात्मक' पद को ज्योंका त्यों श्रपनाकर 'स्वापूर्वार्थं- व्यवसायात्मकं शानं' यह प्रमाणसामान्यका श्रक्तण प्रकट किया है । विद्यानन्दिन यद्यपि संत्रेपमें 'सम्यग्जान' को प्रमाण कहा है श्रौर पीछे उसे 'स्वार्थव्यवसायात्मक' सिद्ध किया है है , श्रकलङ्क तथा माण्क्यिनन्दिकी तरह स्पष्ट तौर पर 'श्रनधिगत' या 'श्रपूर्व' विशेषण उन्होंने नहीं दिया, तथापि सम्यग्जानको श्रनधिगतार्थविषयक या श्रपूर्वार्थविषयक मानना उन्हें श्रनिष्ट नहीं है । उन्होंने जो श्रपूर्वार्थंका खरडन किया है वह कुमारिलके सर्वथा 'श्रपूर्वार्थ' का खरडन है । कथंचिद श्रपूर्वार्थं तो उन्हें श्रमिप्रेत है । श्रकलङ्कदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें श्रपूर्वार्थंता

१ "प्रमाणमिवसंवादिज्ञानम" श्रष्टश० का० ३६। १ "स्वापूर्वार्थ-व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।"—परीक्षामु० १-१। ३ "सम्य-ग्ज्ञानं प्रमाणम्"—प्रमाणपरी० पृष्ठ ५१। ४ "कि पुनः सम्य-ग्ज्ञानं १ श्रिभिधीयते →स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यज्ञानत्वात् "" —प्रमाणप० पृ० ५३। ५ "तत्स्वार्थव्यवसायात्मक्ज्ञानं मानमितीयता लक्ष्णेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्वशेषणम् ॥"—तत्त्वार्थश्लो० पृ०१७४।

६ "सकलदेशकालव्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धाहापोहलक्ष्णां हि तर्कः प्रमाण्यितव्यः, तस्य कथिवदपूर्वार्थत्वात्।" "नचैतद् ग्रहीतप्रहणाद-प्रमाण्यिति शङ्कनीयम्, तस्य कथिवदपूर्वार्थत्वात्। न हि तद्विषयभूत- मेकं द्रव्यं स्मृतिप्रत्यक्ष्माद्यां येन तत्र प्रवर्तमानं प्रत्यभिज्ञानं ग्रहोतप्राहि मन्येत तद्ग्रहीतातीतयर्तमानविवर्त्ततादात्म्यात् द्रव्यस्य कथिवदपूर्वार्थ-

का उन्होंने सकतमा समर्थन किया है। सामान्यसका प्रमाणसन्ध्यमें स्थूपं पदको न स्वनेका तात्ययं यह है कि अत्यन्ध तो अपूर्वायं प्रही होता ही है और अनुमानादि अत्यन्धसे अपहीत कर्मा शोम अनुका होनेसे अपूर्वायं-माहक सिद्ध होजाते हैं। वहि विद्यानन्दको स्मृत्यादिक अपूर्वायं विषयक हुए न होते तो उनकी प्रमाणतामें अयोजक अपूर्वार्थताको ने कहापि न बतलाते। इससे त्यष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वायं प्राही मानते हैं। इस तरह समन्तमद्र और अक्लाइदेवका प्रमाणसामान्यलन्ध्य ही उत्तरकर्तों जैन तार्किकों के लिये आधार हुआ है। आ॰ वर्मभूषण्ये न्याय-दीपिकामें विद्यानन्दके हारा स्वीकृत 'सम्यग्ज्ञानत्व' रूप प्रमाणके सामान्य-लन्धणको ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार स्विकृत्यक अग्र-हीतप्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। तथा धर्मकीन्ति, प्रभाकर, माह और नेयायिकों के प्रमाणसामान्यलन्धणों की कालोचना की है।

### ४. धारावाहिक ज्ञान-

दाशंनिक प्रन्थोंमें धाराचाहिक ज्ञानोंके प्रामाएय श्रीर श्रप्रामाएयकी विस्तृत चर्चा पाई जातो है। न्याय-चैशेषिक श्रीर मीमांसक उन्हें प्रमाण मानते हैं। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे श्रालग श्रालग दंगसे करते हैं। न्याय-चैशेषिकोंका कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है श्रीर लोकमें वे प्रमाण भी माने जाते हैं। श्रतः वे यहीतग्राही होनेपर भी

स्वेडिप प्रस्विभिन्नातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाग्यत्वं लैंगिकादेरप्यप्रमाग्यस्य प्रसंगात्। तस्यापि सर्वयेवापूर्वार्यत्वासिद्धेः।"—प्रमागाप० पृ० ७०। "स्मृतिः प्रमागाप्तरमुक्तं ' न नासायप्रमाग्यमेव संवादकत्वात् कथिन्वदः पूर्वार्यवाहित्वात् ' " अमाराप्य पृ० ६७। "गृहीतप्रह्णात्तकोऽप्रमाण् पिति विश्व वै। तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगविद्यापतः।।" तत्वार्यस्तो० ए० १६५।

१ ''समिकातार्थगन्तृत्वं च पारावादिकवानामधिगतगोचराकां

प्रमाण ही हैं। माडोंका मत है कि उनमें सूद्म काल-मेद हैं। अत-एव वे अनिधगत सूद्म काल-मेदको अहण करनेले प्रमाश हैं। प्रभाकर मतवाले कहते हैं कि कालमेदका भान होना तो शक्य नहीं है क्योंकि वह अत्यन्त सूद्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञानसे उत्तरज्ञानोंमें कुछ अति-शय (वेशिष्ठण) देखनेमें नहीं आता। जिस प्रकार पहलें ज्ञानका अनुभव-होता है उसी प्रकार उत्तर ज्ञानोंका भी अनुभव होता है। इसलिये धारा-बाहिक ज्ञानोंमें प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पत्तिकी अपेद्मा कोई विशेषता है और न प्रतीतिकी अपेद्मासे है। अतः वे भी प्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण हैं।

बौद्धदर्शनमें यद्यपि श्रनिधगतार्थंक शानको ही प्रमाश माना है श्रीर इसिलये श्रीधगतार्थंक धारावाहिक शानोंमें स्वतः श्रप्रामाएय स्थापित हो बाता है तथापि धर्मकीर्तिके टीकाकार श्राचंटने उपुरुषमेदकी श्रपेद्यासे

लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहै।"""तस्मादर्थ-प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञानं प्रवर्त्तकं प्रापकं च। प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरे-षामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कथं पूर्वमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि।"— न्यायवाण तात्पर्यण प्रण २१।

१ "धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रहीतस्य प्रह-णाद् युक्तं प्रामाग्यम्।" "तस्मादित्तं कालमेदस्य परामर्शः। तदाधि-क्याच्च सिद्धमृत्तरेषां प्रामाग्यम्।"—शास्त्रदी १९० १२४-१२६। २ "सम्भिष कालभेदोऽतिसून्भत्वाच परामृष्यतं इति चेत्; ग्रहो सून्भ-दशीं देवानांप्रियः।" (शास्त्रदी १९० १२५) [ग्रत्र पूर्वपन्तेणोल्लेखः] "व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रती-तित उत्पत्तितं। वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरते इति युक्ता सर्वेषामिष प्रमाणता।" —प्रकर्णपं १० ४३। ३ "यदेकिस्मन्नेव नीलादिक्तुनि भारावाहीनीन्द्रयज्ञानान्युत्पद्यन्ते तदा पूर्वेणाभिन्नयोगन्तेम-स्वात् उत्तरेषामिन्द्रयज्ञानानामप्रामाग्यप्रसङ्घः। न चेवम्, ग्रतोऽनेकान्स उनमें प्रामाएय श्रीर श्रप्रामाएय दोनों स्वीकार किया है। स्यामेद्दृष्टा (योगी) की श्रपेसासे प्रमाणता श्रीर स्यामेद श्रदृष्टा व्यावहारिक पुरुषों-की श्रपेसासे श्रप्रमाणता वर्णित की है।

बैनपरम्पराके श्वेताम्बर तार्किकोंने घारावाहिक शानोंको प्रायः प्रमाख ही माना है—उन्हें अप्रमाख नहीं कहा। किन्तु अकलक्क और उनके उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर आचार्योंने अप्रमाख बतलाया है। और इसीलिये प्रमाखके लच्छमं अनिधगत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका कुछ मुकाव अवश्य उन्हें प्रमाख कहनेका प्रतीत होता है। परन्तु जब वे सर्वथा अपूर्वार्थत्वका विरोध करके कथंचित् अपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते हैं तब यही मालूम होता है कि उन्हें भी घारावाहिक शानोंमें अप्रामाख्य इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छितिवशेषके अभावमें जिस प्रकार प्रमाख-सम्स्व स्वीकार नहीं किया है उसी प्रकार प्रमितिविशेषके अभावमें घारावाहिक शानोंको अप्रमाख माननेका भी उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम होता है। अतः धारावाहिक शानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है

इति प्रमाण्यसंप्लववादी दर्शयबाह पूर्वप्रत्यत्तेण इत्यादि। एतत् परिहरित — तद् यदि प्रतित्त्वणं त्त्णविवेकदिशनोऽधिकृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया प्रथक् प्रामाण्यात् नानेकान्तः। ग्रथः सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांत्र्यवहारिकान् पुरुषानिभप्रत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थे स्थिर-रूपं तत्साध्यां चार्थिकयामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तरेषामिनश्चमेवित कुतोऽनेकान्तः १"— हेतुबिन्दुटी० लि० ए० ३६ B।

१ "गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तम लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ॥"—तस्वार्थभ्रो० १० १७४ । २ "उपयोगविशे-षरयामावे प्रमाणसम्स्ववस्यानम्युपगमात् । स्रति हि प्रतिपत्तुवपयोगविशेषे देशादिविशेषसमवधानादागमात्प्रतिपन्नमपि हिरएयरेतसं स पुनरनुमाना-स्प्रतिपित्सते ।"—श्रष्टम० १० ४ ।

तो उन्हें अप्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना अयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका-कारने भी प्रथम घटादिशानके अलावा उत्तरवर्ती अवशिष्ट घटादिशानों-को अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण ही स्पष्टतया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलक्कमार्गका ही समर्थन किया है।

## ६. प्रामाएयविचार —

ऐसा कोई भी तर्क प्रन्थ न होगा जिसमें प्रमाण्ये प्रामाण्याप्रामाण्य-का बिचार प्रस्कृटित न हुन्ना हो। ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभमें प्रामाण्यका विचार वेदोंकी प्रमाण्ता स्थापित करनेके लिये हुन्ना था। अब उसका तर्कके चेत्रमें प्रवेश हुन्ना तन प्रत्यचादि ज्ञानोंकी भी प्रमाण्ता और श्रप्रमाण्ताका विचार होने लगा। प्रत्येक दार्शनिकको श्रपने तर्क प्रत्यमें प्रामाण्य और श्रप्राण्य तथा उसके स्वतः श्रीर परतः होनेका कथन करना श्रानिवार्य सा हो गया श्रीर यही कारण है कि प्रायः छोटेसे छोटे तर्कप्रन्थमें भी वह चर्चा श्राज देखनेको मिलती है।

१ "प्रत्यक्तादिषु दृष्टार्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणेव व्यवहारविद्वेस्तत्र कि स्वतः प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम्,
श्रानिर्णय एव तत्र श्रेयान्, श्रद्धष्टे तु विषये वैदिकेष्वगणितद्रविणवितरणादिक्लेशनार्थेषु कर्ममु तत्प्रामाण्यात्रधारणमन्तरेण प्रकावता प्रवर्वनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिश्चयोऽवश्यकर्शच्यः, तत्र परत एव
विद्वानविषयमिदं ताबत्प्रतीव्यताम् । प्रमाण्यवाप्रमाख्ये स्वतः कि
वस्तोऽपवा ॥"—मी० स्प्रे० चो० स्तो० १३। "प्रामाण्यम्बाणाण्यं का सर्वविश्वानगोचरम्। स्वतो वा परतो वेति प्रथमं अविविश्यताम् ॥"—
न्यायमं ० ए० १४६।

म्यात्र-वेशेषिक दोनोंको परतः, सांख्य दोनोंको स्वतः, मीमासक प्रामाण्यको तो स्वतः श्रोर श्राप्रामाण्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंको किन्वित् स्वतः श्रोर दोनोंको ही किचित् परतः विश्वित करते हैं। जैन-दर्शनमें श्रम्यास श्रोर श्रनम्यासदशामें उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः श्रोर श्रिक्त श्रम्यासदशामें स्वतः तथा श्रनम्यासदशामें परतः मानी गई है। धर्मभूषण्यने भी प्रमाण्यताकी उत्पत्ति परसे ही श्रीर निश्चय (श्रित) श्रम्यस्त-विषयमें स्वतः एवं श्रनम्यस्त विषयमें परतः बतलाया है।

## ७. प्रमाण्कें भेद-

दार्शनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्परा कौन है ! श्रीर किसको है ! इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दार्शनिक साहित्यमें नहीं मिलता है ; किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण-के स्पष्टतवा चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गीतमसे भी पहले प्रमाणके श्रनेक भेदोंकी मान्यता रही है ; क्योंकि उन्होंने ऐतिहा, श्रर्थापति, सम्भव श्रीर श्रभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी श्रतिहास प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिहास श्रीर

१ "द्वमपि परत इत्येष एव पद्मः श्रेयान्"—न्यायमं १ पृ० १६०। कन्दली पृ० २२०। २ "प्रमाण्त्वाप्रमाण्य्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः।" — सर्वदर्श १ पृ० २७६। ३ "स्वतः सर्वप्रमाण्यानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्। न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते॥"—मी० भूगे० स्० २ श्लो॰ ४७। ४ "उभ्यमपि एतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परत इति ""—स्वसं० पं० का० ३१२३। ५ "तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्य"—परी-सामु० १-१३। "प्रामाण्यं द्वतः तिद्यमभ्यातात् परतोऽन्यथा॥"—प्रमाण्यस्व १० ६३। ६ "प्रत्यद्धानुमानोपम्यानश्वदाः प्रमाणानि।"—स्वायस्व १-१-३।

अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्भाव हो जानेका कथन किया है । प्रशस्त-पादने भी अपने वेशेषिकदर्शनानुसार प्रत्यच्च और अनुमान हन दो ही प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्होंमें अन्तर्भाव पद्शित किया है। प्रसिद्धिके आधारपर इतना और कहा जा सकता है कि आठ प्रमाणकी मान्यता सम्भवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, प्रमाणको अनेकमेदरूप प्रारम्भते हो माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन-कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंको उसी अपनी स्वीकृत प्रमाणसंख्यामें ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया है। यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण-वादी दार्शनिक जगतमें आर्विभूत हुए हैं। एक ऐसा भी मत रहा जो सात प्रमाण मानता था। छह प्रमाण माननेवाले जैमिनि अथवा भाइ, पाँच प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक और बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी चर्चाक विषय बने हुये हैं।

जैनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता है ? यद्यि मत्यादि पाँच शानोंको सम्यग्शान या प्रमाण माननेकी परम्परा श्रित सुप्राचीनकालसे ही श्रागमोंमें निवद्ध श्रीर मौखिक रूपसे सुरिच्चत चली श्रा रही थी, पर जैनेतरोंके लिये वह श्रालोकिक जैसी प्रतीत होती थी—उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणिनरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस

१ "न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामारयात् ।"—न्यायस्० २-२-१। "शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरमावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्त-रभावाद्याप्रतिषेषः।"—न्यायस्० २-२-२। २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य १० १०६-१११।

प्रश्नका उत्तर सर्वप्रथम दार्शनिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्दिमें हुए तत्त्वार्थस्त्रकार आ॰ उमास्वातिने दिया है। उन्होंने कहा कि सम्य-ग्ज्ञान प्रमाख है और वह मूलमें दो ही भेदरूप है:—१ प्रत्यक्ष और २ परोज्ञ। आ॰ उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाखद्वयिमाग इतना सुविचारपूर्वक और कौशल्यपूर्ण हुआ है कि प्रमाखोंका आनन्त्व भी इन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे अतिरिक्त पृथक् तृतीय प्रमाख माननेकी चिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। जब कि वेशेषिक और बौदोंके प्रत्यज्ञ तथा अनुमानरूप द्विविध प्रमाखिमागमें अनेक किनाइयाँ आती हैं। उन्होंने अति संज्ञेपमें मित, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यमिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिवोध (अनुमान) इनको भी प्रमाखान्तर होनेका संकेत करके और उन्हें मितज्ञान कह कर 'आये परोज्ञम्' सूत्रके हारा परोज्ञ-प्रमाखमें ही अन्तर्भृत कर लिया है । आ॰ उमास्वातिने इस प्रकार प्रमाखदयका विभाग करके उत्तरवर्ती जैनतार्किकोंके लिये प्रशस्त और

१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाङ्ग श्रीर मगवतीमें भी प्रत्यत्त-परोद्यस्य प्रमाग्रद्वयका विभाग निर्देष्ठ है, पर उसे अद्धेय पं॰ सुखलालजी निर्वृक्ति॰ कार भद्रवाडुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी राताब्दि है। देखो, प्रमाग्रामी॰ भा॰ टि॰ पृ॰ २०। श्रीर भद्रवाडुके समयके लिये देखो, श्वे॰ मुनि विद्वान् श्रीचतुरविजयजीका 'श्रीमद्रवाडु' रार्वक लेख 'श्रानेकान्त' वर्ष ३ कि॰ १२ तथा 'क्या निर्यृक्तिकार भद्रवाडु श्रीर स्वामी समन्तभद्र एक हैं।' शीर्षक मेरा लेख, 'श्रानेकान्त' वर्ष ६ कि॰ १०-११ पृ॰ ३१८। २ ''तत्प्रमाग्रो'' "श्राचे परोद्यम्"— "प्रत्यत्तमन्यत्" — तत्त्वार्थस् १-१०,११,१२। ३ "मितः स्मृतिः संश्राविन्ताभिनिवोध स्त्यवर्थन्यस्य'— वत्त्वार्थस् १-१४।

सरक मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोंमें अतिक उपमानादिकको मो परोद्धमें ही ग्रान्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पुज्यपादने कर दिया । अक्लंकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोच्न-प्रमास्के मेदोंकी स्पष्ट संख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की श्रीर प्रत्येकका लच्चग प्रसूचन किया ?। श्रागे तो परोत्त्रप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति श्रीर श्रकताहुने जो दिशा निर्धारित की उसीपर एव जैनताकिक श्रविदद-रूपके चले हैं। ऋकलक्करेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ । वह यह कि लोकमें तो इन्द्रियाभित शानको प्रत्यक्त माना जाता है पर जैन-दर्शन उसे परास कहता है, यह लोकविरोध कैसा ? इसका समाधान उन्होंने बढ़े स्फट और प्राञ्चल शब्दोंमें दिया है। वे कहते हैं 3-प्रत्यद्व दो प्रकारका है--१ सांव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमें जिस इन्द्रिय-बन्द प्रत्यक्तको प्रत्यक्त कहा बाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वैशस्य होनेसे सांव्यवद्यस्कि प्रत्यस्के रूपमें जैनोंके इच्ट है। अतः कोई लोक-विरोध नहीं है। श्रक्लङ्क्षके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको चिकत किया । फिर तो जैन तर्कप्रंथकारोंने इसे बढ़े ब्राइस्के साथ एक स्वरसे स्वीकार किया और श्रपने श्रपने ग्रन्थोंमें श्रपनाया। इस तरह सूत्र-कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यच्च श्रीर परोच्च ये दो भेद निर्धारित किये ये उन्हें ही जैनतार्किकोंने परिपुष्ट श्रीर समर्थित किया है। यहाँ यह

१ "उपमानार्थापत्यादीनामन्नेनान्तर्थानत् ।" "ग्रत उपमानागमान् दीनामनेनान्तर्भानः"—सर्वार्थसिद्धिः ५० ६४।

२ "शानमाद्यं मतिः संशा चिन्ता चामिनिकोषिकम्। प्राक्त् नामनोजनात् शेषं श्रुतं राज्दानुकोकनात्।" लाबीय व्हा० ११। "परोक्तं शेषविकानं प्रसारो दृति संग्रहः"—स्वाधिक कर्यः ३। ३ "प्रत्यसं विशादं शानं मुख्यसंज्यनसरकः"—स्वीयक क्रा॰ ३३

मी कह देना आवश्यक है कि समन्तभद्रस्वामीने , जो उमास्वातिके उत्तरवर्ती और पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके अन्य प्रकारसे भी दो मेद
किये हैं—१ अक्रमभावि और २ क्रमभावि । केवलज्ञान अक्रमभावि है
और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि हैं। पर यह प्रमाणद्रयका विभाग
उपयोगके क्रमाक्रमको अपेद्यासे हैं। समन्तभद्रके लिये आप्तमीमांसामें
आप्त विवेचनीय विषय है। अतः आतके ज्ञानको तो उन्होंने अक्रमभावि और
आप्त भिन्न अनाप्त (छुद्यस्थ) जीवोंके प्रमाण्जानको क्रमभावि बतलाया है।
इसिलये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदको दृष्टिसे किया गया यह प्रमाण्द्रयका
विभाग है। आ० धर्मभूषण्ने सूत्रकार उमास्त्राति निर्दिष्ट प्रत्यन्त और
परोच्चरूप ही प्रमाण्के दो भेद प्रदर्शित किये हैं और उनके उत्तरभेदोंकी
पूर्व परम्परानुसार परिगण्ना की है। जैनदर्शनमें प्रमाण्के जो भेद-प्रभेद
किये गये हैं वे इस प्रकार हैंरे:—

--आप्तमी० का० १०१।

२ ''शर्म्यनादीन्द्रियनिमित्तस्य बहुबहुविधिक्तिप्रानिस्तानुक्तप्रवेषु तदि-तरेष्वरेषु वर्तमानस्य- प्रतीन्द्रियमष्टचल्वारिसद्भेदस्य व्यञ्जन्नविप्रभेदेरस् चत्वारिसता सहितस्य संख्याधासीत्युक्तरिद्वराती प्रतिपृत्वर्यो । तथा त्रति-न्द्रियप्रत्यक्तं बद्वादिद्वाद्राप्रकारार्थविषयमवमहादिविक्य्यक्तिस्रिसंस्यं प्रतिपक्तव्यम् ।"—प्रमागाप १९०६५ ।

१ "तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युमपत् सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥"

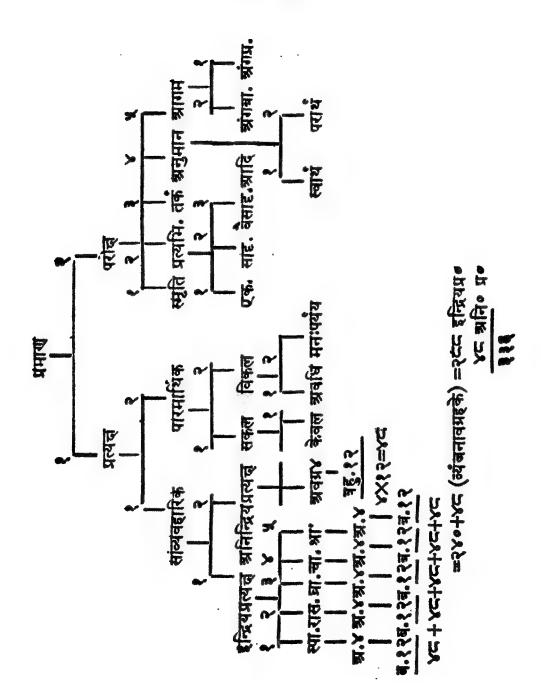

#### ८. प्रत्यक्तका लक्ष्ण-

दार्शनिक जगतमें प्रत्यक्तका लक्षण अनेक प्रकारका उपलब्ध होता है। नेयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय और अर्थके सिलक्षकी प्रत्यक्त कहते हैं। साख्य ओत्रादि इन्द्रियांकी वृक्तिको और मीमांसक इन्द्रियांका आत्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (शान) को प्रत्यक्त मानते हैं। बौद्धदर्शनमें तीन मान्यतायें हैं:— १ वसुषम्धुकी, २ दिग्नागकी और ३ धर्मकीर्त्तिकी। वसुबन्धुने अर्थजन्य निविकल्पक बाधको, दिग्नागने नामजात्यादिल्प कल्पनासे रहित निविकल्पक शानको और धर्मकीर्त्तिने निविकल्पक तथा अभान्त शानको प्रत्यक्त कहा है। सामान्यतया निविकल्पकको सभी बौद्ध तार्किकोने प्रत्यक्त स्वीकार किया है। दशानतरामें अर्थ भी कितने ही प्रत्यक्त लक्ष्ण किये गये हैं। पर वे सब इस संक्षिप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।

जैनदर्शनमें सबसे पहले छिद्धसेन (न्यायावतारकार) ने प्रत्यच्त-का लच्या किया है। उन्होंने श्रपरोच्चरूपसे श्रर्थको प्रह्या करनेवाले शानको प्रत्यच्च कहा है। इस लच्यामें श्रन्थान्याश्चय नामका दोष होता है। क्योंकि प्रत्यच्चका लच्या परोच्चघटित है श्रीर परोच्चका लच्या

१ "इन्द्रियार्थंसिन्नकर्षोत्पन्नमन्यपदेश्यमन्यभिचारि न्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम्"—न्यायसूत्र० १-१-४ । २ "सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्तम्"—जैमिनि० १-१-४ । ३ "श्रर्थाद्धिज्ञानं प्रत्यक्तम्"—प्रमाणस्य० पृ० ३२ । ४ "प्रत्यक्तं कल्पनापोढं नामजात्याच्यसंयुक्तम्।"—प्रमाणसमु० १-३ । ५ "कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्तम्"—न्यायिवनद्द० पृ० ११ ।

६ "श्रारोत्त्तयाऽर्थस्य प्राहकं ज्ञानमीदृशम्। प्रत्यत्तमितरद् श्रेयं परीत्तं प्रह्योत्तया।"—न्यायाव॰ का॰ ४।

(प्रत्यद्धिमन्नत्व) प्रत्यद्ध्विष्टित है। श्रक्लक्कदेवने प्रत्यद्धका ऐसा लद्ध्या बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो शान विशद है—स्पष्ट है वह प्रत्यद्ध है। यह लद्ध्या श्रपने श्रापमें स्पष्ट तो है ही, साथमें बहुत ही मंद्धिप्त श्रीर श्रव्याप्ति, श्रितंव्याप्ति श्रादि दोषोंसे पूर्णतः रहित भी है। स्द्मप्रश श्रक्लक्कका यह श्रक्लक्क लद्ध्या जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित श्रीर व्यापक हुश्रा कि दानों ही सम्प्रदायोंके श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर विद्वानोंने बड़े श्रादरभावसे श्रपनाया है। जहाँ तक मालूम है फिर दूसरे किसी जैनतार्किकको प्रत्यद्धका श्रन्य लद्ध्या बनाना श्रावश्यक नहीं हुश्रा श्रीर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो प्रतिष्ठा हुई है श्रीर न उसे उतना श्रपनाया ही गया है। श्रक्लक्कदेवने श्रपने प्रत्यद्ध लद्ध्यमें उपात्त वैशद्यका भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने श्रनुमानादिककी श्रपेद्धा विशेष प्रतिभास होनेको वैशद्य कहा है। श्रा॰ धर्मभूषणने भी श्रक्लक्कप्रतिष्ठित इन प्रत्यद्ध श्रीर वेशद्यके लद्ध्यां को श्रपनाया है श्रीर उनके स्वात्मक कथनको श्रीर श्रिक स्कृटित किसा है।

## अर्थ और आलोककी कारणता—

बौद्ध ज्ञानके प्रति स्त्रर्थ भ्रौर स्त्रालोकको कारण मानते हैं। उन्होंने चार प्रत्ययों (कारणों)से सम्पूर्ण ज्ञानों (स्वसंवेदनादि) की उत्पत्ति वर्णित की है। वे प्रत्यय ये हैं:—१ समनन्तरप्रत्यय, २ स्त्राक्षिपत्यप्रत्यय, १ स्त्रालम्बनप्रत्यय स्त्रीर ४ सहकारिप्रत्यय। पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी

१ "प्रत्यच् विशदं ज्ञानम्"—लघीय० का॰ ३। "प्रत्यच्लच्यां प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा।"—न्यायवि० का॰ ३।

२ "श्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् । तद्रेशद्यं मतं बुद्धेरवेशद्यमतः परम्॥"—समीय० का० ४।

उत्पत्तिमें कारण होता है इसलिये वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है। चचुरादिक इन्द्रियां आधिपत्य प्रत्वय कही जाती हैं। अर्थ (विषय) श्रालम्बन प्रस्यय कहा जाता है श्रीर श्रालोक श्रादि सहकारि प्रत्यय है। इस तरह बीद्धोंने इन्द्रियोंके ग्राह्मावां ग्रार्थ श्रीर श्राह्मोकको भी कारवा स्वीकार किया है। अर्थकी कारग्रतापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि शान बदि श्रथंसे उत्पन्न न हो तो वह श्रथंको विषय भी नहीं कर सकता है । यद्यपि नैयायिक श्रादिने भी श्रर्थको ज्ञानका कारण माना है पर उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक श्रादि ज्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। श्रार्थ तो सन्नि-कर्ष द्वारा कारण होता है। अतएव जैन तार्किकोने नैयायिक आदि-के श्रर्थकारणतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धोंके श्रयीलोककारसाताबादपर किया है। एक बात श्रीर है, बौद्धोंने अर्थ-जन्यत्व, श्रर्थाकारता श्रीर श्रर्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाएयके प्रति प्रयोजक बतलाया है और प्रतिकर्मव्यवस्था भी शानके अर्थजन्य होनेमें ही की है। अतः आवरणचयोपशमको ही प्रत्येक शानके प्रति कारण माननेवाले जैनोंके लिये यह उचित श्रौर श्रावश्यक था कि वे भौद्धोंके इस मन्तव्यवर पूर्ण विचार करें श्रौर उनके श्रर्थालोककारणस्वपर सबलताके साथ चर्चा चलायें तथा जैनदृष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय-मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करें। कहा जा सकता है कि इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम सूचमहिष्ट श्रकलङ्कदेवने श्रपनी सफल लेखनी चलाई है श्रीर श्रर्थालोककारगताका संयक्तिक निरसन किया है। तथा स्वाचरगासयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियामक बतला कर शान-प्रामाएयका प्रयोजक संवाद ( श्रर्थाव्यभिचार ) को बताया है। उन्होंने

१ "नाकारगं विषयः" इति वचनात्।

संचेपमें कह दिया कि 'शान श्रार्थसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि शान तो 'यह श्रार्थ है' यही जानता है 'श्रार्थसे में उत्पन्न हुआ' इस जातको वह नहीं जानता। यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए था। जैसे घट और कुम्हारके कार्यकारण्यमावमें किसीको विवाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्रार्थ तो विषय (शेय) है वह कारण कैसे हो सकता है ! कारण तो इन्द्रिय और मन हैं। तीसरे, श्रार्थके रहनेपर भी विपरीत ज्ञान देखा जाता है श्रीर श्रार्थामावमें भी केशोण्डुकादि ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार श्रालोक भी शानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि श्रालोकाभावमें उल्लू श्रादिको ज्ञान होता है और श्रालोकसद्भावमें संशयादि ज्ञान देखे जाते हैं। श्रातः श्रार्थादिक ज्ञानके कारण नहीं है। किन्तु श्रावरण्व्योपशमापेच इन्द्रिय श्रीर मन ही ज्ञानके कारण हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रार्थजन्यत्व श्रादिको ज्ञानकी प्रमाणतामें श्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है कि 'तदुत्पत्ति, ताद्रप्य

१ "श्रयमर्थ इति ज्ञानं विद्याकोत्पत्तिमर्थतः । श्रन्यथा न विवादः स्यात् कुलालादिघट्रादिवत्॥"-लघी० ५३। "श्रर्थस्य तदकारणत्वात् । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् श्रर्थस्य विषयत्वात्।"—लघी० स्वो० का० ५२।

"यथास्वं कर्मच्योपशमापेतिणी करणमनसी निमित्तं विशानस्य न बहिरयाँदयः। नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः' इति बालिशगीतम्, तामसखगकुलानां तमित स्वतं स्वदर्शनमावरणविच्छेदात्, तदविच्छेदात् श्रालोके सत्यपि संशयादिशानसम्भवात्। काचाद्यप-इतेन्द्रियाणां शंखादी पीताद्याकारशानोत्पत्तेः मुमूर्षाणां यथासम्भवमर्थे सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात् नार्थादयः कारणं शानस्येति।"-काची.५७

१ "न तजन्म न ताद्र्यं न तद्वयवसितिः सह।
प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्यं प्रति हेतुताम्॥
नार्यः कारणं विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवृत्तेः श्रतीततमवत्। न ज्ञानं

श्रीर तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर श्रथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें कारख नहीं हैं। क्योंकि अर्थ ज्ञानस्त्रको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो जाता है श्रीर शान श्रर्थके श्रमावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं है। ज्ञान श्रम्तं है, इसलिए उसमें श्राकार सम्भव नहीं है। मूर्त्तिक दर्पणादिकमें ही श्राकार देखा जाता है। श्रतः तदाकारता भी नहीं बनती है। ज्ञानमें श्रर्थं नहीं श्रीर न श्रर्थ ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होनेपर श्रर्थका भी प्रतिभास हो जाय । अतः तदध्यवसाय भी उपपन्न नहीं होता । जन वे तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाएयके प्रति कारण कैसे हो सकते हैं १ श्रर्थात् नहीं हो सकते हैं। श्रतएव जिस प्रकार श्रर्थं श्रपने कारणोंसे होता है उसी प्रकार ज्ञान भी श्रपने (इन्द्रिय-ज्ञयोपशमादि ) कारखोंसे होता है । इसलिये संवाद (श्रर्थाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाएयका कारण मानना सङ्गत श्रीर उचित है। श्रक्तङ्कदेवका यह सयुक्तिक निरूपण ही उत्तरवर्ती माणिक्यनिन्द, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र ग्रादि सभी जैन नैयायिकों-के लिए श्राधार हुश्रा है। धर्मभूषणाने भी इसी पूर्वपरम्पराका श्रनुसरण करके बौद्धोंके ऋयांलोककारग्वादकी सुन्दर समालोचना की है।

तत्कार्ये तदभाव एव भावात्, तद्भावे चाभावात्। नार्थसारूप्यभृद्धिशानम्, श्रमूर्त्तत्वात्। मूर्ता एव हि दर्पणादयः मूर्त्तमुखादिप्रतिविम्नधारिणा हृष्टाः, नामूर्त्ते मूर्त्तप्रतिविम्नभृत्, श्रमूर्त्ते च शानम्, मूर्त्तिधर्माभावात्। न हि शानेऽथोंऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन् प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्दक्ष्यत्। ततः तद्घ्यवसायो न स्यात्। कथमेतद्विद्यमानं त्रितयं शानप्रामाण्यं प्रत्युपकारकं स्यात् अलक्ष्यत्वेन १११—लघीश्र० स्वो० का० ५८।

१ "स्बहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेदाः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्बहेत्त्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥"—स्नघीय०का० ५६ ।

## १८. सक्रिकर्ष-

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नेयायिक और वैशेषिक सिक्किंकि को प्रत्यक्ता स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह अज्ञानरूप है और इसलिये वह अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिके प्रति करण्पप्रमाण ही नहीं बन सकता है तब वह प्रत्यक्तका स्वरूप कैसे हो सकता है १ दूसरे, सिक्किंको प्रत्यक्तका लक्षण माननेमें अव्याप्ति नामका दोष आता है; क्योंकि चक्कुरिन्द्रिय बिना सिक्किंपके ही रूपादिकका ज्ञान कराती है। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चक्कुरिन्द्रिय अर्थको प्राप्त करके रूपज्ञान कराती है। कारण, चक्कुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पटार्थज्ञान कराती हुई प्रत्यक्तादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे, आप्तमें प्रत्यक्तकाती हुई प्रत्यक्तादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे, आप्तमें प्रत्यक्तकात्रानके अभावका प्रसङ्ग आता है, क्योंकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थन सिक्किष्पूर्वक ज्ञान नहीं होता। अन्यथा सर्वज्ञता नहीं बन सकती है। कारण, सक्त्मादि पटार्थोंमें इन्द्रियार्थसन्निक्षं सम्भव नहीं है । अतः सन्निक्षं अव्याप्त होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्तका लक्षण नहीं हो सकता है।

### ११. सांज्यवहारिक प्रत्यच्-

इन्द्रिय श्रौर श्रिनिन्द्रिय जन्य शानको सांव्यहारिक प्रत्यत् माना गया है। सांव्यवहारिक उसे इसलिये कहते हैं कि लोकमें दूसरे दर्शनकार इन्द्रिय श्रौर मन मापेल शानको प्रत्यत् कहते हैं। वास्तवमें तो जो आन परिनरपेल एवं श्रात्ममात्र सापेल तथा पूर्ण निर्मल है वही शान प्रत्यत्व है। श्रतः लोकव्यवहारको समन्वय करनेकी दृष्टिमें श्रद्धजन्य शानको भी प्रत्यत्त कहनेमें कोई श्रनौक्तिय नहीं है। सिद्धान्तको भाषामें तो उसे

१ सर्वार्थिस० १-१२। तथा न्यायविनश्चय का० १६७।

२ "सांव्यवद्दारिषं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यस्यस्यभ्"- लघी ० स्वो०का० ४।

परोच्च ही कहा गया है। जैनदर्शनमें सांव्यवहास्कि प्रत्यच्चके जो आतिकान-रूप है, मेद श्रीर प्रमेद सब मिलाकर ३३६ बताबे नए हैं। किन्हें सूक नक्शके द्वारा पहले बता दिया गया है।

### १२. मुख्य प्रत्यक्ष-

दार्शनिक जगतमें प्रायः समीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, जो लीकिक प्रत्यत्त्रंसे भिन है श्रीर जिसे श्रलीकिक प्रत्यत्त्री, योगि-प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने इस प्रत्यक्तें मनकी अपेता भी वर्णित की है तथापि योगवधर्मका प्रामुख्य होनेके कारण उसे अलीकिक ही कहा गया है। कुछ भी हो, यह अवश्य है कि आत्मामें एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। जैनदर्शनमें ऐसे ही त्रात्ममात्र सापेच् साचात्मक श्रतीन्द्रिय शानको मुख्य प्रत्यत्व या पारमार्थिक प्रत्यत्व माना गया है श्रीर जिस प्रकार दूसरे दर्शनीमें अलौकिक प्रत्यक्षके भी परचित्तशान, तारक, कैवल्य या युक्त, युम्जान श्रादिरूपसे मेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, सकल अथवा अवधि, मनःपर्यंय और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यज्ञके भी मेद वर्षित किये गये हैं। विशेष यह कि नैय यिक श्रीर वैशेषिक प्रत्यक्तज्ञानको अतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य-शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदर्शन प्रत्येक स्नात्मामें उसका सम्भव प्रतिपादन करता है श्रीर उसे विशिष्ट श्रात्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला बतलाता है। आ॰ धर्मभूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे शानका उपपादन एवं समर्थन किया है।

## १२. सर्वज्ञता—

भारतीय दर्शनशास्त्रोमें सर्वज्ञतापर बहुत ही व्यापक स्रोर विस्तृत

१ "एवं प्रत्यक्तं लोकिकालोकिकभेदेन दिविधम्।"-सिद्धान्त्यु०५० ४७।

२ "भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तक सोगियत्वसम् ।" न्यासिक्यु पृ० २०।

विचार किया गया है । चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे हैं जी सर्वज्ञताका निषेष करते हैं। रोष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-सांख्य, वेदान्त, बोट श्रीर जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते हैं। चार्वाक इन्द्रियगोचर भौतिक पदार्थोंका ही श्रस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके मतमें परलोक, पुरायपाप आदि अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं हैं। भूतचैतन्यके अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अतः चार्वाक दर्शन-में अतीन्द्रियार्थद्शीं सर्वंत्र आत्माका सम्भव नहीं है। मीमांसक परलोकन पुरय-पाप, नित्य आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थीको मानते अवश्य है पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थीका ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है । पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त हैं। चूँकि रागादिदोष त्वाभाविक हैं और इसलिये वे श्रात्मासे कभी भी नहीं छूट तकते हैं। श्रतएव रागादिदोषोंके सर्वदा वने रहनेके कारण प्रत्यज्ञसे धर्माधर्माद अतीन्द्रिय पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा असम्भव है। न्याय-देशेषिक देश्वरमें सर्वज्ञत्व माननेके श्रातिरिक्त दूतरे योगी श्रात्माश्रोंमें भी स्वी-कार करते हैं । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोज्ञ-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता है। क्योंकि वह योगजन्य होनेंसे अनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वज्ञत्व नित्य एवं शाश्वत है। प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग श्रीर वेदान्तकी है। इतनी विशेषता है कि वे श्रात्मामें सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमें ही सर्वज्ञत्व मानते हैं जो मुक्त श्रवस्थामें छूट जाता है।

१ "चोदना हि भूतं मवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यवहितं विष्रकृष्ठमित्येवं बातीयकमर्थमवगमयितुमलम् , न्यान्यत् किञ्चनेन्द्रियम् ।"—शावरभा० १-१-२ । २ "ग्रस्मिद्दिशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुग्रहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाग्नुवायुमनस्य तत्समवेतगुण्कर्मन् सामान्यविशेषेषु समवाये चावितयं स्वरूपदर्शनमुत्पद्यते । वियुक्तानां पुनरः ।"—प्रशस्तपा० भा० पृ० १८७।

मीमांसक दर्शन वहाँ केवल धर्मशताका निषेध करता है और सर्वश्रताके माननेमें इष्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमें सर्व-श्रताको श्रनुपयोगी वतलाकर धर्मश्रताको प्रभय दिया गया है। यद्यपि शान्तरिक्त प्रभृति बौद्ध तार्किकोंने सर्वश्रताका भी साधन किया है। पर वह गौण है । मुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मश्रवादी ही प्रतीत होता है।

जैनदर्शनमें श्रागमप्रत्थों श्रोर तकंप्रत्थोंमें सर्वत्र धमंश्व श्रोर सर्वंश्व दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रवल समर्थन किया गवा है। षट्-खण्डागमस्त्रोंमें सर्वेश्वत्व श्रोर धमंश्वतका स्पष्टतः समर्थन मिलता है। श्रा॰ कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे सर्वशताकी सिद्धि की है। उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, श्रकलङ्क, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रसृति जैन तार्किकोंने धमंशत्वको सर्वशत्वके भीतर ही गर्भित करके सर्वशत्वपर महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रकी श्रासमीमांसाको तो श्रक-लङ्कदेवने सर्वश्विशेषपरीद्धां कहा है। कुछ भी हो, सर्वश्वताके

१ "धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥"—तस्वसं० का॰ ३१२८ । तस्वसंग्रहमें यह रलोक कुमारिलके नामसे उद्भृत हुन्ना है । २ "तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नः कोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतस्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाण्यमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥"—प्रमाण्वा० २-३१,३२ । ३ "स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साज्ञान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ।"—तस्वसं० का० ३३०६ । भ "मुख्यं हि तावत् स्वर्गमोज्ञसम्प्रापकहेतुज्ञत्वसाधनं मगवतोऽस्माभिः कियते । यत्पुनः ग्रशोषाधंपरिज्ञातृत्वसाधनमस्य तत् प्रासिक्कम् ।"—तस्वसं० पं० पृ० ८६३ । भ "सर्वलोए सन्वजीवे सन्वमागे सम्बं समं वाण्यदि पस्सदि" ""—षट्खं०पयित्रम्युण्यदिश्रसु० स्० ७८ । ६ देखो, प्रवचन-सार, ज्ञानमीमांसा । ७ देखो, श्रष्टश्च का० ११४ ।

सम्बन्धमें बितना श्रिधिक चिन्तन जैनदर्शनने किया है श्रीर भारतीयदर्शन नशास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना श्रन्य दूसरे दर्शनने शायद ही किया हो।

श्रकताहरेवने पर्वशत्वके साधनमें श्रनेक युक्तियोंके साथ एक युक्ति करे मार्केकी कही है वह यह कि सर्वशके सद्भावमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है इसलिये उसका श्रास्तत्व होना हो चाहिये। उन्होंने, जो भी बाधक हो सकते हैं उन सबका सुन्दर दक्कसे निराकरण भी किया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी है कि 'श्रात्मा 'श'—जाता है श्रीर उसके शानस्वभावको दकनेवाले श्रावरण दूर होते हैं। श्रतः श्रावरणोंके विच्छित हो जानेपर शस्त्रभाव श्रात्माके लिये फिर श्रेय—जानने योग्य क्या रह जाता है श्रर्थात् कुछ भी नहीं। श्रप्राप्यकारी शानसे सकलार्थपरिशान होना श्रवश्यम्भावी है १ इन्द्रियाँ श्रीर मन सकलार्थपरिशानमें साधक न होकर बाधक है वे जहाँ नहीं हैं श्रीर श्रावरणोंका पूर्णतः श्रभाव है वहाँ वैकालिक श्रीर तिलोकवर्ती यावत् पदार्थोंका साद्मात् शान होनेंमें कोई बाधा नहीं हैं। बीरसेनस्वामी श्रीर श्राचार्य विद्यानन्दने भी इसी श्राश्यके एक महत्वपूर्ण श्लोकको उद्गुत करके शस्त्रभाव श्रात्मामें सर्वशताका उपगदन किया है जो वस्तुतः श्रकेला ही सर्वशताको सिद्ध करनेमें समर्थ एवं पर्याप्त है। इस तरह इम देखते हैं कि जैनपरण्यमें

१ देखो, ऋष्टश का । ३।

२ "शस्यावरश्विच्छेदे शेयं किमवशिष्यते।

श्रप्राप्यकारिशस्तस्मात् सर्वार्थावलोकनम् ॥ न्यायवि॰ का॰ ४६५ । तथा देखो, का॰ ३६१, ३६२ । ३ देखो, अयधवला प्र॰ भा॰ पृ॰ ६६ । ४ देखो, श्रष्टस॰ पृ॰ ५० ।

भ "को केये कथमकः स्यादसति प्रतिवन्धने । दाह्य प्रिनर्दाहको न स्यादसति प्रतिवन्धने ॥"

मुख्य और निरुपाधिक एवं निरविध सर्वज्ञता मानी गई है। वह सांख्य-योगादिकी तरह जीवनमुक्त अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अवस्था-में भी अनन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान आत्माका मूलभूत निजी स्वभाव है और सर्वज्ञता आवरणाभावमें उसीका विकसित पूर्ण रूप है। इतर-दर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र आत्ममनःसयोगादि जन्य है और न योग-जविभूति ही है। आ॰ धर्मभूषणने स्वामी समन्तभद्रकी सरिणसे सर्वज्ञताका साधन किया है और उन्हींकी सर्वज्ञत्वसाधिका कारिकाओंका स्फट विवरण किया है। प्रथम तो सामान्यसर्वज्ञका समर्थन किया है। पोखे 'निदोंषत्व' हेतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्वज्ञ सिद्ध किया है।

### १४. परोज्ञ-

जैनदर्शनमें प्रमाणका दूसरा मेद परोद्ध है। यद्यपि बौद्धोंने परोद्ध शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अर्थमें किया है। क्योंकि उन्होंने दो प्रकारका अर्थ माना है—१ प्रत्यद्ध और २ परोद्ध। प्रत्यद्ध तो साद्धात्कियमाण है और परोद्ध उससे भिन्न है तथापि बैनपरम्परामें परोद्ध शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापेद्ध शानमें ही होता चला आ रहा है। दूसरे, प्रत्यद्धता और परोद्धता वस्तुतः शाननिष्ठ धर्म है। शानको प्रत्यद्ध एवं परोद्ध होनेसे अर्थ भी उपचारसे प्रत्यद्ध और परोद्ध कहा जाता है। यह अवश्य है कि जैन दर्शनके इस परोद्ध शब्दका व्यवहार और उसकी परिभाषा दूसरोंको कुछ विलद्धण-सी माद्धम होगी परन्छ

१ "द्विविधो क्षर्यः प्रत्यक्ः परोक्ष्यः । तत्र प्रत्यक्विषयः साक्षात्क्रयः माग्यः प्रत्यकः । परोक्षः पुनरसाक्षात्परिश्विष्ठचमानोऽनुमेवत्वादनुमानः विषयः ।"—प्रमाग्रपण ए० ६५ । न्यायवा० सात्प० ए० १५८ ।

२ ''जं परदो विषयाणं तं तु परोक्ख त्ति भियादमत्येषु । बदि केवलेख खादं इवदि हि जीवेख पश्चक्खं ॥''-प्रवचनसा॰ गा॰ ५८।

बह इतनी सुनिश्चित और वस्तुस्पर्शी है कि शब्दको तोड़े मरोड़े बिना ही सहबमें आर्थिक बोध होजाता है। परोक्तकी जैनदर्शनसम्मत परिभाषा विलक्षण इसिल्ये मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित शानको परोक्त कहा गया है। जबकि जैनदर्शनमें इन्द्रियादि परकी अपेक्षासे होनेवाले शानको परोक्ष कहा है। जबकि जैनदर्शनमें 'परोक्ष' शब्दसे भी यही अर्थ ध्वनित होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर अकलक्कदेवने परोक्तकी एक दूसरी परिभाषा रची है। उन्होंने अविशद शानको परोक्त कहा है। जन पढ़ता है कि अकलक्कदेवका यह प्रयत्न सिद्धान्तमतका लोकके साथ समन्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है। बादमें तो अकलक्कदेवकृत यह परोक्त-लक्षण जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोंने उसे ही अपना है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्तको परापेक्ष माननेकी ही रही है।

त्रा, कुन्दकुन्दने परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके मेदोंका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चादतीं आ॰ उमास्वातिने करोक्षक भेदोंको भी स्पष्टतया स्चित कर दिया और मितज्ञान तथा अतन्त्रान ये दो भेद बतलाये। मितज्ञानके भी मिति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये पर्याय नाम कहे। चूँकि मित मितज्ञान सामान्यरूप है। अतः मितज्ञानके चार भेद हैं। इनमें अतको और मिला देनेपर परोक्षके फलतः उन्होंने पाँच भी भेद स्चित कर दिये और पूज्यपादने उपमानादिक के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही अन्तर्भाव हो जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार

१ देखो, सर्वार्थसि० १-१२। २ सर्वार्थसि० १-११। ३ "शान-स्यैव विशदनिर्मासिनः प्रत्यज्ञत्वम्, इतरस्य परोज्ञता।"—लघीय० स्वो० का० ३। ४ परीज्ञामु० २-१, प्रमाणपरी० ए० ६६। ५ प्रवचन-सा० १-५८।

स्यवस्था सर्वप्रथम अकलक्कदेवने की है । इसके बाद माणिक्यनिंद आदि-ने परोक्षके पाँच ही मेद वर्णित किये हैं। हाँ, आचार्य बादिराजने हैं अवश्य परोक्षके अनुमान और आगम ये दो मेद बतलाये हैं। पर इन दो मेदोंकी परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, आगे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन किसी भी अन्यकारने उसे नहीं अपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यिम-शान, तर्क, अनुमान और आगम इन्हें सभीने निर्विवाद परोक्ष-प्रमाख स्वीकार किया है। अभिनव धर्मभूषणने भी इन्हीं पाँच मेदोंका कथन किया है।

### १४. स्मृति—

यद्यपि श्रनुभूतार्थिविषयक ज्ञानके रूपमें स्मृतिको सभी दर्शनोंने स्वीकार किया है। पर जैनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहीं मानते हैं।
साधारणतया सबका कहना यही है कि स्मृति श्रनुभवके द्वारा पहीत
विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिये गृहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है ।
न्याय-वैशेषिक, मीमांसक श्रीर बौद्ध सबका प्रायः यही श्रमिप्राय है।
जैनदार्शनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक श्रविसंवाद है। जिस
प्रकार प्रत्यव्तसे जाने हुए श्रथमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना
जाता है उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए श्रथमें भी कोई विसंवाद नहीं
होता श्रीर बहाँ होता है वह स्मृत्याभास है । श्रतः स्मृति प्रमाण ही होना

१ ताघीय॰ का १० श्रीर प्रमाण्सं० का २। २ "तश्च (परोह्मं) द्विविधमनुमानमागमश्चेति। श्रनुमानमि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात्। तश्र गौणमनुमानं त्रिविधम्, स्मरण्म्, प्रत्यभिशा, तर्कश्चे ति ""।"—प्रमाण्यानि० पृ॰ ३३। ३ "वर्षे प्रमाणादयोऽनिधगतमर्थे समान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पुननं पूर्वानुभवमर्यादामतिकामिति, तद्विषया तद्निविषया वा, न तु तदिधकविषया, सोऽयं वृत्त्यन्तराद्विशेषः स्मृतेरिति विधृ-श्वति।"—तस्यवैशा० १-११। ४ देखो, प्रमाण्यपरीका पृ॰ ६१।

चाहिए। दूसरे, विस्मरकादिरूप समारोपका वह व्यच्छेद करती है इसलिये भी वह प्रमास है। तीसरे, अनुभव तो वर्तमान अर्थको हो विषय करता है और स्मृति अतीत अर्थको विषय करती है। अतः स्मृति कथंचिद् अप्रहीतबाही होनेसे प्रमास ही है।

### १६, प्रत्यभिज्ञान-

पूर्वोत्तरिवर्त्तवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययको प्रत्यभिशान कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संशा श्रौर प्रत्यभिशा ये उसीके पर्यायनाम हैं। बीद चूँकि च्रिणकवादी हैं इसिलये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पूर्व श्रौर उत्तर श्रवस्थाश्रांमें रहनेवाला जब कोई एकत्व है नहीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कैसे हो सकता है। श्रवः 'यह वही हैं यह ज्ञान साहश्यविषयक है। श्रयवा प्रत्यच्च श्रौर स्मरणरूप दो ज्ञानोंका समुचय है। 'यह' श्रंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यच्च है श्रोर 'वह' श्रंशको प्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है, इस तरह वे दो ज्ञान है। श्रतएव यदि एकत्विचयक ज्ञान हो भी तो वह भ्रान्त है— श्रप्रमाण है। इसके विषयीत न्याय-वैशेषिक श्रौर मीमांसक जो कि स्थिर- बादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं। पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमास न मानकर प्रत्यच्च प्रमाण स्वीकार करते हैं। जैनदर्शनका मन्तव्य है कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौदोंको तरह श्रप्रमास

१ "नन् च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरण्रूपत्वात् , इदमिति संवे-दनस्य प्रत्यज्ञरूपत्वात् संवेदनद्वितयभेषेतत् तादृशमेवेदमिति स्मरग्पप्रत्यज्ञः संवेदनदितयवत् । ततो नैक्ज्ञानं प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपद्यमानं सम्भवति ।"— प्रमारण्य १० ६६ । २ देखो, न्यायदी० १० ५८ का फुटनोट । ३ "स्म-रखप्रस्यज्ञन्यस्य पूर्वोत्तरिवर्त्तवत्त्यंकद्रव्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्येकस्य सुप्रतीतत्वात् । न हि तदिति स्मरसं तथाविषद्वव्यवस्ययात्मस्यं तस्यातीतन

है श्रीर न न्याय-वैशेषिक श्रादिकी तरह प्रत्यक्त प्रमाण ही है। किन्तु वह प्रत्यच् श्रीर स्मरणके श्रनन्तर उत्पन्न होनेवाला श्रीर पूर्व तथा उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य श्रादिको विषय करनेवाला स्वतन्त्र ही परोत्त-प्रमाण्विशेष है। प्रत्यत्त तो मात्र वर्त्तमान पर्यायको ही विषय करता है श्रीर स्मरण श्रतीत पर्यायको ग्रहण करता है। श्रतः उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला संकलनात्मक (जोड़रूप) अत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायव्यापी एकत्वका श्रपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक-त्वादिक वास्त्विक होनेसे वह प्रमाण ही है-श्रप्रमाण नहीं। श्रीर विगद प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यन प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है। किन्त अस्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोचा प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक मेद-विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्यप्रत्य-भिज्ञान श्रादि श्रनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि स्राचार्य विद्यानन्दने पत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान श्मीर सादृश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही मेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी जैनतार्किकांने उल्लिखित अनेक—दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। धर्मभूषणने एकत्व, सादश्य श्रीर वैसादृश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कएठोक कहा है

विवर्त्तमात्रगोचरत्वात् । नापीदमिति संवेदनं तस्य वर्तमानविवर्त्तमात्रविषय-त्वात् । ताभ्यामुपबन्यं तु संकलनज्ञानं तदनुवादपुरस्तरं द्रव्यं प्रत्यवमृशत् ततोऽन्यदेव प्रत्यभिज्ञानमेकत्वविषयं तदपह्मचे किचिदेकान्वयाव्यवस्थानात् सन्तानैकत्वसिद्धिरपि न स्यात् ।"—प्रमाशाप० ए० ६६, ७० ।

१ देखो,तस्वार्थऋो० ए० १६०, ऋष्टस्० ए० २७६, प्रमाणपरी० ए० ६६।

श्रीर यथाप्रतीति श्रन्य प्रत्यभिशानोंको भी स्वयं जाननेकी स्चना की है। इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिश्वानोंकी दो या तीन श्रादि कोई निश्चित संख्या नहीं है। श्रकलङ्कदेव, माणिक्यनन्दि श्रीर लघु श्रनन्तवीर्यने प्रत्यभिशानके बहुभेदोंकी श्रोर स्पष्टतया संकेत भी किया है। इस उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन श्रीर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हों वे सब प्रत्यभिशान प्रमाण समम्भना चाहिए। भले ही वे एकसे श्रिषक क्यों न हों, उन सबका प्रत्यभिशानमें हो श्रन्तभीव हो जाता है। यही कारण है कि नेयायिक जिस साहर्यन्विषयक ज्ञानको उपमान नामका श्रलग प्रमाण मानता है वह जैनदर्शनमें साहर्यप्रत्यभिशान है। उपमानको पृथक् प्रमाण माननेकी हालतमें वैसाहर्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व श्रादि विषयक शानोंको भी उसे पृथक् प्रमाण माननेका श्रापादन किया गया है । परन्तु जैनदर्शनमें इन सबको संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिशानमें ही श्रन्तभीव कर लिया है।

१७. तर्क-

सामान्यतया विचारविशेषका नाम तर्क है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह श्रादि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दर्शनकारोंने माना है। न्यायदर्शनमें वह एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तर्कके प्रामाएय श्रौर श्रप्रा-माएयके सम्बन्धमें न्यायदर्शनका श्रीममत है कि तर्क न तो प्रमाणचतु-

प्रमितोऽर्थः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते।"—न्यायिविध्का॰ ४७२। तथा का॰ १६,२०। ५ देखो, न्यायसूत्र १-१-१। ६ ''तकों न प्रमाणसंब्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात् '' प्रमाणविषयविभागान्त

१ देखो, लघीय० का २१ । २ परी ज्ञामु० ३-५-१०।

३ प्रमेयर० ३-१०।

४ "उपमानं प्रसिद्धार्थसाधर्मात् साध्यसाधनम्। यदि किञ्चिद्धिरोषेण प्रमाणान्तरमिष्यते॥

ष्ट्रयके अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अपरिक्छेदक है। किन्तु परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक—युक्तायुक्त
विचारक होनेसे उनका यह अनुप्राहक—सहकारी है। तात्पर्य यह कि
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तर्कके द्वारा पृष्ट होता है। प्रमाण जहाँ
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तर्क उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है। हम देखते हैं कि न्यायदर्शन—में तर्कको प्रारम्भमें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु
पीछे उदयनाचार्य , वर्द्धमानोपाध्याय आदि पिछले नैयायिकोंने विशेषतः
अनुपान प्रमाणमें ही व्यभिचारशङ्काके निवर्तक और परम्परया व्याति-

प्रमाणानामनुप्राहकः। यः प्रमाणानां विषयत्तं विभजते। कः पुनर्विभागः? युक्तायुक्तविचारः। इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति। यत्तत्र युक्तं भवति तदनु-जानाति नत्ववधारयति। श्रमवधारणात् प्रमाणान्तरं न भवति।"—न्यायवा० पृ० १७।

१ "तर्कः प्रमाणसहायो न प्रमाणिमिति प्रत्यक्तिद्धत्वात्।" — स्याय-वा० ता०परिशु०१० ३२७। "तथापि तर्कस्यारोपिताव्यवस्थितसन्वौपाधि-कसत्वविषयत्वेनानिश्चायकतया प्रमारूपत्वाभावात्। तथा च संशयात्प्य-च्युतो निर्ण्यं चाप्राप्तः तर्क इत्याहुः श्रन्यत्राचार्याः। संशयो हि दोला-यितानेककोटिकः। तर्कस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते।" — तात्पर्यपरिशु० पृ० ३२६। २ "श्रनिभमतकोटावनिष्टप्रसंगेनानियतकोटिसशयादिनिष्टृत्ति-रूपोऽनुमितित्रिषयविभागस्तकेंग् क्रियते।" — तात्पर्यपरिशु० पृ० ३२५। "तर्कः शङ्काविषम्तः। " यावदाशङ्कं तर्कप्रवृत्तेः। तेन हि वर्त्तमाने-नोपाधिकोटी तदायत्तव्यभिचारकोटी वाऽनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते। विच्छितविष्टे इत्रुक्ष प्रमाता भूयोदशंनोपलन्धसाहचर्ये लिङ्गमनाकुलोऽधि-तिष्ठति।" — न्यायकुसु० ३-७। ३ "तर्कसहकृतभूयोदर्शनजसंस्कारसचिव-प्रमाग्रेन व्याप्तिग्रं द्वते।" — न्यायकुसु० प्रकाशः० ३-७। बाहकरूपसे तर्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग बतलाया है। विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है कि हेतुमें अप्रयोजक-त्वादिकी शङ्काकी निष्टत्तिके लिये तर्क अपेव्तित होता है। जहाँ हेतुमें अप्रयोजकत्वादिकी शङ्का नहीं होती है वहाँ तर्क अपेव्तित भी नहीं होता है। तर्कसंग्रहकार अवस्महने तो तर्कको अयथार्थानुभव (अप्रमाण) ही बतलाया है। इस तरह न्यायदर्शनमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध तर्कको व्याप्ति-ग्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यव्यग्रभावी विकल्प कहकर अप्रमाण स्वीकार करते हैं। मीमांसक अहके नामसे तर्कको प्रमाण मानते हैं।

जैनतार्किक प्रारम्भसे ही तर्कके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं श्रीर उसे सकलदेशकाल व्यापी श्रविनाभावरूप व्याप्तिका प्राहक मानते श्राये हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्तसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध श्रीर वर्तमान श्रयंको ही प्रहण करता है श्रीर व्याप्ति सर्वदेशकालके उपसंहार-पूर्वक होती है। श्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। कारण, प्रकृत श्रनुमानसे व्याप्तिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्याश्रय श्रीर श्रन्य श्रनुमानसे माननेपर श्रनवस्था दोष श्राता है। श्रतः व्याप्तिके ग्रहण करनेके लिये तर्कको प्रमाण मानना श्रावश्यक एवं श्रनिवार्य है। धर्म-भूषणने भी तर्कको प्रमाण मानना श्रावश्यक एवं श्रनिवार्य है। धर्म-भूषणने भी तर्कको प्रयक् प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है।

### १८. श्रनुमान-

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध सभी दर्शनोंने अनुमानको प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान

१ "तत्र का व्याप्तिर्यंत्र तकोंपयोगः। न तावत् स्वामाविकत्वम् "।"
—न्यायकुस् प्रकाश ३-७। २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४०।
३ देखो, तर्कसं • पृ० १५६। ४ "त्रिविषय ऊदः मंत्रधामसंस्कारविषयः।"
—शावरभा० ६-१-१।

तथा परार्थानुमान ये दो मेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये हैं। पर लद्ध्यके विषयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। नैयायिक पाँचरूप हेतुसे अनुमेयके ज्ञानको अथवा अनुमितिकरण (लिङ्गपरामर्श) को अनुमान मानते हैं। वैशेषिक , सांख्य और बौद्ध निरूप लिङ्गसे अनुमेयार्थज्ञानको अनुमान कहते हैं। मीमांसक (प्रमाकरके अनुगामी) नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुष्ट्य कारणों (चतुर्लक्षण लिङ्ग) से साध्यज्ञानको अनुमान वर्णित करते हैं।

जैन दार्शनिक श्रविनाभावरूप एकलच्या साधनसे साध्यके ज्ञानको श्रनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ श्रविनाभाव (विना—साध्यके ग्रभावमें—ग्र—साधनका न—भाव—होना) श्रयीत् श्रन्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान होता है वही श्रनुमान है। यदि हेतु साध्यके साथ श्रविनाभूत नहीं है

१ देखो,न्यायत्रात्तिक१-१-५ । २ "लिङ्गदर्शनात् सञ्जायमानं लेङ्गिकम् । लिङ्गं पुनः — यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते तदभावे च नास्येव तिल्लङ्गमनुमापकम् ॥ " " यदनुमेयेनाथेंन देशिवशेषे कालिवशेषे वा सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सर्वित्मन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयिवपरिते च सर्वित्मन् प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिङ्गं भवतीति ।" — प्रशस्तपा० भा० ए० १००। ३ माठरवृ० का० ५। ४ "अनुमानं लिङ्गादर्थदर्शनम् । लिङ्गं पुनिक्षरूपमृक्तम् । तत्माद्यदनुमेन्येऽधं शानमुत्पद्यतेऽग्निरत्र अनित्यः शब्दः इति वा तदनुमानम् ।" — न्यायप्र० ए० ७। ५ "शातसम्बन्धनियमस्येकदेशस्य दर्शनात् । एकन्यायप्र० ए० ७। ५ "शातसम्बन्धनियमस्येकदेशस्य दर्शनात् । एकन्यायप्र० वृक्षरनुमानमग्राधिते ॥ " तत्मात्पूर्णमिदमनुमानकारणपरिगण्यनम् — नियतसम्बन्धेकदेशदर्शनं सम्बन्धिनयमस्मरणं चानावकञ्चावाधितिवयस्यं चेति ।" — प्रकरणपिक्षि० ए० ६४,७६ ।

तो वह साध्यका अनुमापक नहीं हो सकता है और यदि साध्यका अविनाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जैन
तार्किकोंने त्रिरूप या पञ्चरूप आदि लिक्कसे जनित ज्ञानको अनुमान न
कह कर अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमानका लच्च कहा
है । आचार्य धर्मभूपण्ने भी अनुमानका यही लच्चण बतलाया है और
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है।

### १६. श्रवयवमान्यता-

परार्थानुमान प्रयोगके अवयवांके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य और महस्वकी चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दार्शनिक परम्परामें सबसे पहिले गौतमने परार्थानुमान प्रयोगके पाँच अवयवोंका निर्देश
किया है और प्रत्येकका रुपष्ट कथन किया है। वे अवयव ये हैं—१ प्रतिशा,
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन। उनके टीकाकार वाल्यायनने नैयायिकोंकी दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम
या और अधिक अवयवोंकी मान्यताका उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। इससे
मालूम होता है कि वाल्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थीं, एक
पञ्चावसवकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है और दूसरी दशाघयवोंकी, जो दूसरे

१ "लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिशेषैकलत्त्रणात् । लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥"—लघीय० का० १२। "साधनात् साध्य-विज्ञानमनुमानम् "।"—न्यायवि० का० १७०। "साधनात्साध्यविज्ञान-मनुमानम्।"—परीज्ञामु० ३-१४। प्रमाण्परी० ए० ७०।

२ "प्रतिशाहेत्दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः।" -न्यायसूत्र १-१-३२ ३ "दशावयवानित्येके नैयायिका वाक्ये संचत्तते -- बिशासा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशयन्युदास इति ।" -- स्यायवात्स्या । भा • १-१-३२।

किन्हीं नैयायिकोंकी है। श्रागे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें क्षिण्डन सहित तीन श्रवयवोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता बीद विद्वान् दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले दिग्नागने हो श्रिधिकरी श्रिधिक तीन श्रवयव स्वीकृत किये हैं। सांख्य-विद्वान् माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन श्रवयवोंकी मान्यता माठरकी समम्भना चाहिए। वाचस्पति मिश्रने दो श्रवयव (हेतु श्रीर हृष्टान्त) की मान्यताका उल्लेख किया है श्रीर तीन श्रवयवनिषेषकी तरह उसका निषेध किया है। यह द्रयवयवकी मान्यता बौद्ध तार्किक धर्म-कीर्तिकी है, क्योंकि हेतुरूप एक श्रवयवके श्रातिरक्त हेतु श्रीर हृष्टान्त दो श्रवयवोंको भी धर्मकीर्तिने ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पद्म, हेतु श्रीर हृष्टान्तमेंसे पद्म (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। श्रतः वाचस्पति मिश्रने धर्मकीर्तिकी ही द्रयवयव मान्यताका उल्लेख किया है श्रीर उसे प्रतिज्ञाको भाननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जैनविद्वा-

१ "श्रपरे ज्यवयविमिति ×× श्रवयविमिपि वाक्यं यथा न भवति तथी-पनयिनगमनयोरर्थान्तरमावं वर्णयन्तो वन्त्यामः ।"—न्यायवा० पृ० १०७, १०८। २ "पन्नहेतुदृष्टान्तवचनेहिं प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते हित ×× एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते।"—ग्यायप्र० पृ० १,२। ३ "पन्नहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवम्।"—माठरवृ० का० ५। ४ "त्र्यव-यवप्रहृण्यमुपलन्त्रणार्थम् , द्वयवयवमपीत्यिप दृष्ट्यम् ×× त्र्यवयवमपी-त्यिना द्वयवयवप्रतिषेधं समुच्चिनोति उपनयनिगमनयोत्त्यत्रं प्रतिज्ञाया श्रपीति दृष्ट्यम् ।"—न्यायवा० तात्प० पृ० २६६, २६७। ५ "श्रथवा तस्यव साधनस्य यन्नाञ्च प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि ः ।"—वाद्या० पृ० ६१। "तद्भावहेतुमावो हि दृष्टान्ते तद्वेदिनः । ख्याप्येते विदुषां बाच्यो देत्रतेव हि केवलः ।"—प्रमाण्यावा० १-१२६।

नोंने भी दो अवस्थोंको माना है पर उनकी मान्यता उपयुक्त मान्यता-से भिन्न है। ऊपर की मान्यतामें तो हेत श्रीर दृष्टान्त ये दो श्रवयव है श्रीर जैन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिज्ञा श्रीर हेत ये दो श्रवयव हैं। जैन तार्किकोने प्रतिज्ञाका समर्थन श्रीर दृष्टान्तका निराकरण किया है। तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर॰ का॰ ५) श्रौर बौद्धोंके श्रलाबा मीमांसकों (प्रकरणपं पूर्व = = = 4) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि लघु श्रनन्तर्वार्थ (प्रमेयर॰ ३-३६) श्रीर उनके श्रनुसर्ता हेमचन्द्र (प्रमाखमी० २-१-८) मीमांतकोंकी चार श्रवयव मान्यताका भी उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार श्रवयवोंको माननेवाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह इम देखते हैं कि दशावयव रश्रीर पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकोंकी है। चार श्रीर तीन श्रवयवांकी मीमांसकों, तीन श्रवयवांकी सांख्यों, तीन, दो श्रीर एक श्रव-यवोंको बौद्धों श्रीर दो श्रवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिश्वसरिने धर्मकीत्तिकी तरह विद्वान्के लिये ऋकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर श्चन्य सभी दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर विद्वानांने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे कम दो श्रवयव श्रवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्योंके श्रन्रोधसे तो तीन चार श्रीर पाँच भी श्रवयव माने हैं। श्रा॰ धर्मभूषयाने पूर्व परम्परानु-सार वादकथाकी ऋपेता दो ऋोर वीतरागकथाकी ऋपेता ऋधिक ध्रव-यवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है।

१ "एतद्द्रयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्।"-परीक्षामु० ३-३७। २ देखो, परीक्षामु० ३-३४-३६। ३ देखो, परीक्षामु० ३-३८-४३। ४ निर्युक्तिकार भद्रवाहुने (दशा० नि० गा० १३७) भी दशावयवोंका कथन किया है पर वे नैयायिकोंसे भिन्न हैं। १ देखो, स्याद्वादरत्नाकर पृ० ५४८।

# २०. हेतुका लह्मण्-

हेतुके लच्चणसम्बन्धमें दार्शनिकोंका भिन्न भत है। वैशेषिक १, सांख्य र श्रीर बौद्ध 3 हेतुका त्रेरूप्य लच्चण भानते हैं। यद्यपि हेतुका त्रिरूप लच्चण श्रिषकांशतः बौद्धांका ही प्रसिद्ध है, वैशेषिक श्रीर सांख्योंका नहीं। इसका कारण यह है कि त्रेरूप्यके विषयमें जितना सूच्म श्रीर विस्तृत विचार बौद्ध विद्धानोंने किया है तथा हेतुबिन्दु जैसे तद्धिषयक स्वतन्त्र प्रन्थोंकी रचना की है उतना वैशेषिक श्रीर सांख्य विद्धानोंने न तो विचार ही किया है श्रीर न कोई उस विषयके स्वतन्त्र प्रन्थ ही लिखे हैं। पर हेतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योंकी भी है। श्रीर वह बौद्धोंकी श्रपेचा प्राचीन है। क्योंकि बौद्धोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो वसुबन्धु श्रीर मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पड़ती है। किन्तु वैशेषिक श्रीर सांख्योंके त्रेरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली श्रारही है। प्रशस्तपादने श्रपने प्रशस्तपादभाष्य (पृ० १००)में काश्यप (कर्णाद ) कथित दो पद्योंको उद्धृत किया है, जिनमें पच्चभर्गत्व, सपच्चस्त्व श्रीर

१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट। २ सांख्यका० माठर वृ० ५। ३ 'हितुस्त्रिरूपः। किं पुनस्त्रेरूप्यम् १ पद्मधमंत्वम्, सपद्मे सत्त्वम्, विपद्मे चासत्त्वमिति।''—न्यायप्र० पृ० १। ४ यही वजह है कि तर्कप्रन्थोंमें बौद्धाभिमत ही त्रेरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है और 'त्रिलद्धण्कदर्थन' जैसे प्रन्थ रचे गये हैं। ५ ये दिग्नाग (४२५ A.D.) के पूर्ववर्ती हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। ६ उद्योतकरने 'काश्यपीयम्' शब्दोंके साथ न्यायवार्त्तिक (पृ० ६६) में क्यादका संशयलद्धण्वाला 'सामान्यप्रत्यद्धात्' आदि सूत्र उद्धृत किया है। इससे मालूम होता है कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो वैशेषिकदर्शनका प्रणेता एवं प्रवर्त्तक है।

विपत्तव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थंन है श्रीरं माठरने श्रपनी सांख्यकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, यह श्रवश्य है कि त्रिरूप लिक्कको वैशेषिक, सांख्य श्रीर बौद्ध तीनोंने स्वीकार किया है।

नैयायिक पूर्वोक्त तीन रूपोमें अवाधितविषयत्व और असत्यतिपद्धत्व इन दो रूपोको और मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह त्रेरूप्य और पाँचरूप्यकी मान्यता अति प्रसिद्ध है और जिनका खरडन मरडन न्यायप्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके अलावा भी हेतुके दिलद्धण, चतुर्लद्धण और पड्लद्धण एवं एकलद्धणकी मान्यताओंका उल्लेख तर्कप्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुर्लद्धणकी मान्यता सम्भवतः मीमांसकोंकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने किया है। उद्योतकर अीर वाचस्पति मिश्रके अभिप्रायानुसार पञ्चलद्धणकी तरह दिलद्धण, त्रिलद्धण और

१ "गम्यतेऽनेनेति लिक्कम् ; तक पञ्चलक्षम् , कानि पुनः पञ्चलक्षण्यानि १ पक्षमंत्वम् , सपक्षमंत्वम् , विपक्षाद्वयात्रतिरवाधितविषय-त्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । " "एतैः पंचिमलंक्षण्यप्तनं लिक्कमनुमापकं मसति।"—न्यायमं० पृ० १०१। न्यायकलि० पृ० २। न्यायवा० ता० पृ० १७१। २ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट। ३ "साध्ये व्यापकत्वम्, उदाहरण्ये चासम्भवः। एवं द्विलक्षण्यिक्ष हेतुलंभ्यते।" —न्यायवा० पृ० ११६। "च शब्दात् प्रत्यक्षममाविषदः चेत्येवं चतुर्लक्षण्यं पंचलक्षण्यमनुमानमिति।"—न्यायवा० पृ०४६। ४ एतदुक्षं भवति, श्रवाधितविषयमसत्प्रतिपक्षं पूर्वविदिति प्रवं कृत्वा शेषविदत्येका विषा, सामान्यतोद्दप्रमिति द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोद्दप्रमिति तृतीया, तदेवं त्रिविषमनुमानम्। तत्र चतुर्लक्षणं द्वयम्। एकं पंचलक्षणमिति।" —न्यायवा० ता० पृ०१७४।

चतुर्लं च्लाकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी शांत होती हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जयन्त भट्टने पञ्चलच्ला हेतुका ही समर्थन किया है, उन्होंने अपञ्चलच्लाको हेतु नहीं माना। पिछले नैयायिक शङ्करमिश्रने हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हो उतने रूपोंको हेतु लच्न्या स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्वयव्यतिरेकी हेतुमें पाँच और केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुओंमें चार ही रूप गमकतोपयोगी बतलाये हैं। यहाँ एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस अविनाभावको जैनताकिकोंने हेतुका लच्न्या प्रतिपादन किया है, उसे वयन्तभट अभीर वाचस्पतिने पञ्च लच्न्यामें समास माना है। अर्थात् अविनाभावको पञ्चलच्यारूप प्रकट किया है। वाचस्पतिने तो अर्कले अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके प्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे अपनी पञ्चलच्या या चार लच्न्याली नैयायिक परम्पराके मोहका

१ "केवान्वयी हेतुर्नास्त्येव श्रपञ्चलक्ष्णस्य हेतुत्वाभावात्। केवलव्यतिरेकी तु क्कचिद् विषयेऽन्वयग्यतिरेकमूलः प्रवर्तते नात्यन्तमन्वयवाद्यः।"—
न्यायकिलि० पृ० १०। २ "केवलान्वयिसाध्यको हेतुः केवलान्वयी।
श्रस्य च पक्तसत्वसपद्मसत्त्वाकाधितासत्प्रतिपिक्तित्वानि चत्वारि रूपाणि
गमकत्वोपयिकानि। श्रन्वयग्यतिरेकिणस्तु हेतोविपद्मासत्वेन सह पञ्च।
केवलग्यतिरेकिणः सपद्मसत्वग्यतिरेकिण चत्वारि। तथा च यस्य हेतोर्यावन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतुः।"—वैशेषि० उप० पृ० ६७।
३ "एतेषु पञ्चलक्षणेषु श्रविनाभावः समाप्यते। श्रविनाभावो ग्यासिनिः
यमः प्रतिबन्धः साध्याविनाभावित्वमित्यर्थः।"—न्यायकिल० पृ० २।
४ "यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चतुर्षु वा रूपेषु लिक्कस्य समाप्यते इत्यविनामावेनेव सर्वाणि लिक्कस्पाणि सङ्ग्रसन्ते, तथापीह प्रसिद्धसञ्ज्ञदाम्बां
दयोः सङ्ग्रहे गोवलीवर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपद्धव्यतिरेकासत्प्रतिपद्धत्वावाषितविषयत्वानि सङ्ग्रह्णाति।"—न्यायवा० ता० पृ० १७८।

त्याग नहीं कर सके। इस तरह नैयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्त रहा मालूम नहीं होता। हाँ, उनका पाँचरूप हेतुलद्धणा श्रिधक एवं मुख्य प्रसिद्ध रहा श्रीर इसीलिये उसीका खणडन दूसरे तार्किकोंने किया है।

बौद्ध विद्वान् अर्चटने नैयायिक और मीमांसकोंके नामसे हेतुकी पञ्चलक्षोंके साथ ज्ञातत्वको मिलाकार षड्लक्षण मान्यताका भी उल्लेख किया है। यद्यपि यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है और न मीमांसकोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी सम्भव है कि अर्चटके सामने किसी नैयायिक या मीमांसक आदिका हेतुको कड्लक्षण माननेका पद्ध रहा हो और जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान लिक्क और भाहोंने ज्ञातताको अनुमितिमें कारण माना है और जिसकी आलोचना विश्नाथ पञ्चाननने की है उसीका उल्लेख अर्चटने किया हो।

एकलज्ञणकी मान्यता श्रसन्दिग्धरूपसे जैन विद्वानोंकी है, जो श्रविनाभाव या श्रन्थथानुपपत्तिरूप है श्रीर श्रकलङ्कदेवके भी पहिलेसे चली श्रारही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्रस्वामीके 'सधर्में ग्रीव साध्यस्य साधर्म्यादिकरोधितः" (श्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्णके 'श्रविरोधतः'

१ "षडलक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायकमीमांसकादयो मन्यन्ते। कानि पुनः षड्रूपाश्चि हेतोस्तैरिष्यन्ते इत्याहः अधिण चैतानि पद्धधर्मान्वय-व्यतिरेकाख्याणि, तथा अवाधितविषयत्वं चतुर्थं रूपम् अता ज्ञातत्वं च आनविषयत्वं च, नह्यज्ञातो हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति।"—हेतुबि० टी० पृ० १६४ B। २ "प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरण्मिति वदन्ति। तद्दूषथिति अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गातु करणं न हि।"—सि० मु० पृ० ५०। "भाष्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम्। ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा तया ज्ञानमनुमीयते।"—सि० मु० पृ० ११६।

पदमें समहित है। श्रकलङ्कदेवने उसका कैसा विवरण भी किया है। श्रोर विद्यानन्दने तो उसे स्पष्टतः हेतुलक्णका ही प्रतिपादक कहा है। श्रकलङ्क पहिले एक पात्रकेश्वरी वा पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जैनाचार्य भी होगये हैं जिन्होंने त्रैरूप्यका कदर्यन करनेके लिये 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामक प्रत्य रचा है श्रीर हेतुका एकमात्र 'श्रन्यथानुपपन्नत्व' लक्षण स्थिर किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन श्रक्लङ्क, वीरसेन , कुमारनन्दि, विद्यानन्द, श्रनन्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवस्रि श्रीर हेमचन्द्र श्रादि सभी जैनतार्किकोंने श्रन्यथानुपपन्नत्व ( श्रविनामाच ) को ही हेतुका लक्ष्ण होनेका समलताके साथ समर्थन किया है। वस्तुतः श्रविनामाव ही हेतुका गमकतामें प्रयोजक है। त्रैरूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं श्रविनामावमावका ही विस्तार हैं। इतना ही नहीं दोनों श्रव्यापक भी हैं। कृतिकोद्यादि हेतु पक्षर्भ नहीं हैं किर भी श्रविनामाव रहनेसे गमक देखे जाते हैं। श्रा० धर्मभूषणने भी त्रैरूप्य श्रीर पाञ्चरूप्यकी सोपपत्तिक श्रालोचना करके 'श्रन्यथानुपपन्नत्व' को ही हेतुलक्षण सिद्ध किया है श्रीर निम्न दो कारिकाशोंके द्वारा अपने वक्तव्यको पृष्ट किया है:—

१ "सपन्नेणैव साध्यस्य साधम्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलन्त्एयम्, त्राविरोधात् इत्यन्यथानुपपत्ति च दर्शयता केवलस्य त्रिलन्त्णस्यासाधनत्त्वमुक्तं तत्पुत्र-स्वादिवत् । एकलन्त्णस्य तु गमकत्वं "नित्यत्वेकान्तपन्नेऽपि विक्रिया नो-पपद्यते" इति बहुलमन्यथानुपपन्तेरेव समाश्रयणात् ।"—श्रष्टशा० श्राप्त-सी० का० १०६ । २ "मगवन्तो हि हेतुलन्त्णमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा-दस्य प्रकाशितत्वात् ।"—श्रष्टस० ५० २८६ । ३ सिद्धसेनने 'श्रन्यथा-नुपपन्नत्वं हेतोर्लन्त्यणमीरितम्'—(न्यायाव०का० २१) शब्दो द्वारा दोहराया है श्रीर 'ईरितम्' शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्धि एवं श्रनुसरख ख्यापित किया है । ४ देखो, श्रवत्वा दे० प० १८५३ ।

ध्यन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेश किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेश किम्॥ धन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पद्धिभः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पद्धिभः॥

इनमें पिछली कारिका ऋगचार्य विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है ऋौर वह प्रमाण्-गरीद्यामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है ? इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्रेरूप्य खराडनके लिये रची गई है और वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने अपनी उपर्धुक्त कारिका भी इसीके आधारपर पाँचरूप्यका खराडन करनेके लिये बनाई है। इस कारिकाके कर्त्तृत्वसम्बन्धमें प्रन्थकारोंका मतभेद है। सिद्धिविनिश्चय-टीकाके कर्ता अनन्तवीर्यने उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है। प्रमाचन्द्र और वादिराज कहते हैं कि उक्त कारिका सीमन्धरस्वामीके समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये समर्पित की थी। विद्यानन्द्र उसे वार्तिककारकी कहते हैं। वादिदेवस्रि अपेर शांतरिक्त पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके कर्त्त त्वका अनिर्णय बहुत पुरातन है।

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपर्युक्त सभी प्रन्थ-कार ईसाकी आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्त-रिक्तित (७०५-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरिक्तिने पात्रस्वामीके नामसे और भी कितनी ही कारिकाओं तथा पद्वाक्यादिकोंका उल्लेख करके उनका आलोचन किया है। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम हो

१ सिद्धिविनि० टी० पृ० ३०० A। २ देखो, गद्यकथाकोशगत पात्रकेशरीकी कथा। ३ न्यायवि० वि०। ४ तत्त्वार्थश्लो०पृ० २०५। ५ स्थाप्र रत्ना० पृ० ५२१। ६ तस्वसं० पृ० ४०६।

बाता है कि शांतरित्तिक सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ ग्रावश्य ही रहा है। जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं—१ त्रिलव्हरा-कदर्थन श्रौर दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल प्रन्थान्तरों श्रादिमें उसके उल्लेख मिलते हैं। 'पात्रकेशरीस्तांत्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है श्रीर उसमें श्राप्तस्तुतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है। इसमें पात्रस्वामीके नाम-से शांतरित्तके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्भुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं पाये जाते । श्रतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्त्यकदर्थनके हों; क्योंकि प्रथम तो प्रन्थका नाम ही यह बलाता है कि उसमें त्रिलक्षका कदर्भन-खरडन किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी श्रान्य तीसरी त्रादि कोई रचना नहीं सुनी बाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद् होते । तीसरे, श्रनन्तवीर्य-की चर्चासे मालूम होता है कि उस समय एक आचार्यपरम्परा ऐसी भी थी, जो 'त्रान्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी। चौथे, वादिराजके वल्लेख श्रौर भवखवेलगोलाकी मल्लिषेखप्रशस्तिगत पात्रकेशरीविषयक प्रशंसापदा<sup>२</sup> से भी उक्त वार्त्तिकादि त्रिलद्यस्यक्रदर्यनके जान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक ही विद्वान् जैन साहित्यमें माने जाते हैं श्रीर जो दिग्नाग (४२५ ई०)के उत्तरवर्ती एवं अकलङ्कके पूर्वकालीन हैं। अकलङ्कने उक्त वार्त्तिकको न्याय-विनिश्चय (का॰ ३२३ के रूप ) में दिया है भीर सिद्धिविनिश्चयके हितु-लज्ञणसिद्धि नामके छठवें प्रस्तावके श्रारम्भमें उसे स्वामीका 'श्रमलालीट पद' कहा है। अकलक देव शान्तरित्तके असमकालीन हैं। श्रीर इसलिये

१ देखो, न्यायवि० वि० । २ "महिमा स पात्रकेशरिगुरो: परं भवति यस्य भक्त्यासीत्। पद्मावती सहाया त्रिलक्ष्यकदर्थनं कर्तुम्॥" ३ शान्तरित्तका समय ७०५ से ७६२ और अकलक्कदेवका समय ७२० से ७८० ई० माना बाता है। देखो, अकलक्कप्र० की प्र० ६० ६२।

यह कहा जा सकता है कि पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिल्वास्यकदर्थन) शान्तरितके सामने रही वह श्रकलङ्कदेवके भी सामने श्रवश्य रही होगी। श्रतः यह श्रनुमान लगाया वा सकता है कि बौद्ध विद्वान् शान्तरिद्वितके लिये जो उक्त वार्त्तिकका कर्ता निर्भान्तरूपसे पात्रस्वामी विविद्यात हैं वही श्रकलङ्कदेवको 'स्वामी' पदसे श्रभिप्रेत हैं। इसलिये स्वामी तथा 'श्रन्यथा-नुपपन्नत्व' पद (वार्त्तिक) का सहभाव श्रौर शान्तरिज्ञतके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपर्युक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। श्रकलङ्क श्रीर शान्तरिचतके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख आता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वार्त्तिकको वात्तिककारका बतलाया है। यह वात्तिककार राजवात्तिककार श्रकलङ्कदेव मालूम नहीं होतं , क्यांकि उक्त वार्त्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवार्तिन ककार (तत्त्वार्थवात्तिककार)के नामसे उद्धत किया है, न्यायविनिश्चय आदि-के नहीं । अतः विद्यानन्दकां 'वात्तिककार' पदसे 'स्त्रन्यथानुपपत्ति' वार्त्तिकके कत्ती वार्त्तिककार-पात्रस्वामां ही ऋाभियत हैं। यदापि वार्त्तिककारसे न्यायवि-निश्चयकार श्रकलङ्कदेवका ग्रहण किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्चयमें वह वार्त्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके पदवाक्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे ऋथवा 'तदुक्तमकलङ्कदेवै:' श्रादिरूपसे ही सर्वत्र उद्धृत किया है। श्रतः वार्त्तिककारसे पात्रस्वामी ही विद्यानन्दकी विविद्यात जान पड़ते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' नामकी श्रपेता वार्त्तिक श्रौर वार्त्तिककार नामसे श्रधिक परिचित होंगे, पर उनका स्रभिपाय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता।

श्रव श्रनन्तवीर्य श्रीर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख श्राते हैं।

१ कुछ विद्वान् वात्तिककारसे राजवात्तिककारका प्रहण् करते हैं। देखां, न्यायकुमु० प्र० प्र० ए० ७६ श्रीर श्रकलङ्क० टि० पृ० १६४।

सो वे मान्यताभेद या श्राचार्यपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या कहा जासकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्ट-देव सीमन्धरस्वामीके स्मरग्रपूर्वंक श्रीर पद्मावती देवीकी सहायतासे उक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट श्रमलालीढ-निर्दोष पद (वार्त्तिक) की रचना की होगी श्रौर इस तरहपर अनन्तवीर्थ श्रादि श्राचार्योंने कर्त त्व विषयक श्रापनी श्रपनी परिचितिके श्रनसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई श्रसम्बद्ध. काल्पनिक एवं श्रमिनव बात नहीं है। दिगम्बर परम्परामें ही नहीं प्रवेताम्बर परम्परा, वैदिक श्रीर बौद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रोंमें है। समस्त द्वादशांग श्रत, मनःपर्यय ग्रादि ज्ञान, विभिन्न विभ्तियौँ, मंत्रसिद्धि, प्रन्थसमाप्ति, सङ्कटनिवृत्ति स्रादि कार्यं परमात्म-स्मरण्, स्रात्मविशुद्धि,तपोविशेष, देवादि-साहाय्य श्रादि यथोचित कारणोंसे होते हुए माने गये हैं। श्रत: ऐसी बातोंके उल्लेखोंको बिना परीलाके एकदम श्रन्धर्माक या काल्पनिक नहीं कहा जासकता । श्वेताम्बर विद्वान् माननीय पं॰ सुखलालजीका यह लिखना कि "इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल अतार्किक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मन-गढ़न्त दक्क्से बढ़ाई। श्रौर यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तर्कप्रनथ लेखक श्राचार्य भी उस कल्पित दङ्गके शिकार बने "इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके मुखमेंसे ब्रन्धभिक्तके कारण जन्म लेना पड़ा "इस कारिकाके सम्भवतः उन्हावक पात्रम्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं; क्योंकि भिक्तपूर्ण उन मनगढ्न्त कल्पनाश्चोंको सृष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित है।" (प्रमाणमी भा पृ ८४) केवल ग्रपनी परम्पराका मोह ग्रौर पत्तप्राहिताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों श्रीर विचारोंके सम्बन्धमें विशेष कर ग्रन्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जासकता है। इस संचिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पच् विचारके स्थानपर एक विद्वान्को निष्पद्ध विचार ही प्रकट करना चाहिए। दूसरोंको भ्रममें डालना एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है।

## २१. हेतु-भेद---

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम कखादने हेतुके मेदोंको गिनाया है। उन्होंने हेतुके पाँच मेद प्रदर्शित किये हैं। किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं 'पाँच ही हैं' ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें हेतुके पाँचसे भी अधिक मेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवर्त्तक गौतमने और सांख्य-कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पूर्ववत्, शेषवत् तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन मेद कहे हैं। मोमांसक हेतुके कितने मेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। बौद्ध दर्शनमें स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि ये तीन मेद हेतुके बतलाये हैं। तथा अनुपलब्धिके ग्यारह मेद किये हैं । इनमें प्रथमके दो हेतुओं-को विधिसाधक और अन्तिम अनुपलब्धि हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित किया है ।

जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुश्रोंके भेद सबसे पहले श्रकलङ्कदेव-

१ "श्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेकिकम्।"
—वेशेषि० सू० ६-२-१। २ "शास्त्रे कार्यादिप्रहणं निदर्शनार्यं कृतं नावधारणार्थम्। कस्मात् १ व्यतिरेकदर्शनात्। तद्यथा—श्रध्वर्युरांश्रावयन् व्यविहितस्य हेतुर्लिक्कम् चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुद्दिकाशस्य च जलप्रसाद्देऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात् सिद्धम्।"—प्रशस्तपा० पृ० १०४। ३ "श्रय तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतोदृष्टं च।"—न्यायसू० १-१-५। ४ "त्रीएयेव लिक्कानि" "श्रनुपलिधः स्वभावकार्यं चेति।"—न्यायिब० पृ० ३५। ६ "श्रत्र द्री वस्तुसाधनी" "एकः प्रतिषेधहेतुः"—न्यायिब० पृ० ३६।

के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने "सन्दावसाधक ६ श्रीर सन्दावप्रतिषेधक ३ इस तरह नौ उपलिश्यों तथा श्रसद्भावसाधक ६ श्रनुपलिश्योंका वर्णन करके इनके श्रीर भी श्रवान्तर मेदोंका संकेत करके इन्होंमें श्रन्तर्भाव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीत्तिके इस कथनका कि 'स्वभाव श्रीर कार्यहेतु भावसाधक ही हैं तथा श्रनुपलिश्व ही श्रभावसाधक है' निरास करके उपलिश्वरूप स्वभाव श्रीर कार्य हेतुको भी श्रभावसाधक सिद्ध किया है । श्रकलङ्कदेवके इसी मन्तव्यको लेकर माणिक्यनन्दि , विद्यानन्द तथा वादिदेवस्रिने उपलिश्व श्रीर श्रनुपलिश्वरूपसे समस्त हेतुश्रोंका संग्रह करके दोनोंको विधि श्रीर निषेधसाधक वतलाया है श्रीर उनके उत्तरभेदोंको परिगणित किया है। श्रा॰ धर्मभूषण्ये भी इसी श्रपनी पूर्वपरम्पराके श्रनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका श्रीर परीक्षासुलके श्रनुसार हेतुश्रोंके निम्न भेद हैं :—

१ "सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः ॥
तथाऽसद्न्यवहाराय स्वभावानुपलब्धयः ॥
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्विरुद्धोपलब्धयः ॥"—प्रमालसं का॰
२६,३०॥ तथा इनकी स्वोपज्ञवृत्ति देखें ॥

२ "नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी "।"—प्रमाग्सं ०का० ३०।

३ देखो, परीचामुख ३-५७ से ३-६३ तकके सूत्र। ४ देखो, प्रमाणपरी० पृ० ७२-७४। ५ देखो, प्रमाणनयतस्वालोकका तृतीय परिच्छेद। ६ प्रमाणपरीचानुसार हेतुमेदोंको वहींसे जानना चाहिए।

# [न्यायदीपिकाके अनुसार] हेतु विधिरूप प्रतिषेधरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिरूप प्रविचर उत्तरचर सहचर =६+१+२=६

### [ परीचामुलके अनुसार ]



= 6+6+3+0=??

### २२. हेत्राभास-

नैयायिक हेतुके पाँच रूप मानते हैं। श्रतः उन्होंने एक एक रूपके श्रमावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वैशेषिक श्रीर बौद्ध हेतुके तीन रूप स्वीकार करते हैं। इसिलये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पद्ध-धर्मत्वके श्रमावसे श्रिवद्ध, सपद्धसत्वके श्रमावसे विरुद्ध श्रीर विपद्धासत्वके श्रमावसे सिन्दग्ध श्रथवा श्रमेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास वर्णित किये हैं। सांख्य मी चृंकि हेतुको त्रेरूप्य मानते हैं। श्रतः उन्होंने भी मुख्यतया तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने एक श्रमध्यवसित नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है श्रीर प्रशस्तपादका स्वोपक्ष है क्योंकि वह न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वाभासों में है, न कणादकथित तीन हेत्वाभासों है श्रीर न उनके पूर्ववर्ती किसी सांख्य या बौद्ध विद्वान्ने वतलाया है। हाँ, दिग्नागने श्रमेकान्तिक हेत्वाभासके मेदों एक विद्वाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय-

१ "सन्यभिचारविरुद्धप्रकरण्समसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः।"—
न्यायसू० १-२-४। "हेतोः पञ्च लक्षणानि पक्षभंत्वादीनि उक्तानि।
तेषामेकैकापाये पंच हेत्वामासा भवन्ति। श्रसिद्ध-विरुद्ध-श्रनेकान्तिक-कालात्ययापितृष्ट-प्रकरण्समाः।"—न्यायकितिका ए० १४। न्यायमं० ए०
१०१। २ "श्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः।"—वैशे० सू०
३-१-१५। "यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते। तद्भावे च नास्त्येव तिल्लक्षमनुमापकम्॥ विपरीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा। विरुद्धासिद्ध-सन्दिग्धमिलक्कं काश्यपोऽब्रवीत्॥"—प्रशस्त० ए० १००। ३ "श्रसिदानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः।"—न्यायप्र० ए० १। ४ "श्रन्ये
हेत्वाभासाः चतुर्दश श्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः।"—माठरवृ० ५।
५ "एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुकं भवति।"प्रशस्तपा० भा० ए० ११६। ६ देखो, न्यायप्रवेश ए० ३।

प्रवेशगत वर्णन श्रीर प्रशस्तपादमाध्यगत श्रनध्यवितके वर्णनका श्राश्य प्राय: एक है श्रीर स्वयं जिसे प्रशस्तपादने श्रासाधारण कहकर श्रन-ध्यवित हेत्वाभास श्रथवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक मेद बतलाया है। कुछ भी हो, इतना श्रवश्य है कि प्रशस्तपादने वैशेषिकदर्शन सम्मत तीन हेत्वाभासोंके श्रलावा इस चौथे हेत्वाभासकी भी कल्पना की है। श्रशात नामके हेत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है। इम पहले कह श्राये हैं कि श्रचंटने नैयायिक श्रीर मीमांसकोंके नामसे ज्ञातत्व सहित घड्लद्या हेतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके श्रमावसे श्रशातनामका हेत्वाभास भी उन्होंके द्वारा कल्पित हुश्रा हो। श्रकलङ्कदेवने हस हत्वाभासका उल्लेख करके श्रसिद्धमें श्रन्तर्भाष किया है। उनके श्रनुगामी मायिक्यनिट श्रादिने भी उसे श्रसिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाहत किया है।

बैन विद्वान् हेतुका केवल एक ही अन्यथानुपपन्नत्व-अन्यथानुपपत्ति रूप मानते हैं। श्रातः यथार्थमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। इस सम्बन्धमें सूद्मप्रज्ञ अकलङ्कदेवने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर अथवा असिद्ध। विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं। चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता है इस लिये हेत्वा-

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६।

२ "साध्येऽपि कृतकत्वादिः श्रज्ञातः साधनाभासः । तदसिद्धलक्ष्योन श्रपरो हेत्वाभासः, सर्वत्र साध्यार्थासम्भवाभावनियमासिद्धेः श्र्यंज्ञाननिवृत्ति-लक्ष्यत्वात् ।"—प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीक्षामु० ६-२७, २८ । ४ "साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्न' ततोऽपरे । विषद्धासिद्धसन्दिग्धा श्रकिञ्चि-त्करविस्तराः ।"—न्यायवि० का० २६६ । "श्रसिद्धश्चासुपत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । श्रन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्मृतः ॥ विषद्धा-सिद्धसन्दिग्धेरिकञ्चित्करविस्तरैः ।"—न्यायवि० का० ३६५, ३६६ ।

भासके श्रसिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी श्रीर श्रकिञ्चित्वर ये चार भी मेद हो सकते हैं या श्रकिञ्चित्करको सामान्य श्रौर शेषको उसके भेद मानकर तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते हैं। श्रतएव जो हेत त्रिलचारात्मक होनेपर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वसे रहित हैं वे सब श्रिकिञ्चत्कर हेत्वाभास हैं । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि श्रकलक्कदेवने पूर्वसे श्रप्रसिद्ध इस श्रिकिञ्चित्कर हैत्वाभासकी कल्पना कहाँ से की है १ क्योंकि वह न तो क्याद श्रौर दिग्नाग कथित तीन हेरवाभासोंमें है श्रौर न गौतमस्वीकृत पाँच हेत्वाभासोंमें है ? अद्धेय पं० सुखलालजीका कहना है? कि 'जयन्त-भट्टने त्रपनी न्यायमञ्जरी (पृ॰ १६३)में त्रान्यथानिद्धापरपर्याय त्रप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभासको माननेका पूर्व पन्न किया है जो वस्तुतः जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पहता है। " अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रन्थके श्राधारपर हो श्रकलङ्कने श्रविञ्चित्कर हेत्वाभासकी श्रपने टक्कसे नई सृष्टि की हो। निःसन्देह पिएडतजीकी सम्भावना श्रीर समाधान दोनों हृदयको लगते हैं। जयन्तमहुने इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार-से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे पहले तो उसे विचार करते करते

श्रिकिञ्चत्कारकान् सर्वोस्तान् वयं सिङ्गराम हे।।"—-न्यायिक का॰ ३७॰। २ प्रमाणमी॰ भा० टि॰ पृ० ६७। ३ देखो, न्याय-मं० पृ० १६३-१६६ (प्रमेयप्रकरण)। ४ "श्रास्तां तिई षष्ठ एवायं हैत्वाभासः सम्यग् हेतुतां तावद्यथोक्तनयेन नारनुते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति सलात् षष्ठ एवावतिष्ठते। कथं विभागसूत्रमिति चेद्, श्रांतक्रमिष्याम इदं सूत्रम्, श्रानतिक्रामन्तः सुरप्रधमपीममप्रयोजकं हेत्वाभासमपद्भवीमिह न चैवं युक्तमतो वरं स्त्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति। ४४४ "तदेनं हेत्वाभासमिद्दवगं एव निच्चिपामः।" ४४ अश्रयवा सवहत्वाभासानुवृत्तिमदन

१ "अन्यथान्पपन्नत्वरहिता ये त्रिलच्चणाः।

साहसपूर्वक छठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं श्रीर यहाँ तक कह देते हैं कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक ( श्रन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका श्रपन्हव नहीं किया जा सकता है श्रीर न वस्तका उलंघन । किन्त पीछे उसे श्रासिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। श्रन्तमें 'श्रथवा'के साथ कहा है कि श्रन्यथासिद्धत्व ( श्रप्रयोजकत्व ) सभी हेत्वभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी श्रन्तिम श्रभि-मतको न्यायकलिका (पृ० १५)में रिथर रखा है। पण्डितजीकी सम्भा-वनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने 'श्रन्यथासिद्ध'को पूर्ववर्ती तार्किक प्रन्थोंमें खोजना प्रारम्भ किया तो मुक्ते उद्योतकरके न्यायवार्त्तिकमें र श्रन्यथासिद्ध हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने ऋसिद्धके भेदोंमें गिनाया है। वस्ततः अन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या अकिञ्चित्कर हैत्वाभास ही है। जो हेत अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा श्रिकिंचित्कर कहना चाहिए। भले ही वह तीनों श्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त क्यों न हो। श्रन्यथासिद्धत्व श्रन्यथानुपपन्नत्वके श्रमाव-श्रन्यथाउपपन्नत्वसे श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि श्रकलक्कदेवने सर्वलद्यासम्पन्न होने पर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुश्रोंको श्रकिञ्चित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। श्रतएव शात होता है कि उद्योतकरके श्रन्यथासिद्धत्वमेंसे ही श्रकलक्कने श्रिकञ्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना की है। श्रा॰ माणिक्यनिदने इसका चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है उप वे उसे हेत्वाभासके

मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोऽयं हेत्वाभासः।"—पृ० १६६।

१ "श्रप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम् । श्रमित्याः परमा-स्वो मूर्तत्वात् इति सर्वेलद्ध्यसम्पन्नोऽप्यप्रयोजक एव ।" २ "सोऽयमसि-द्धस्त्रेषा भवति प्रज्ञापनीयधर्मसमानः,श्राश्रयासिद्धः,श्रन्यथासिद्धश्चेति।" —पृ० १७५ । ३ परीज्ञामुख ६-२१ ।

लाचि गा कि विचार समयमें ही हैत्याभास मानते हैं । वाद्यालमें नहीं। उस समय तो पच्नमें दोष दिखा देनेसे ही व्युत्यन्नप्रयोगको दूषित बतलाते हैं। तात्पर्य यह कि वे श्राकिष्यत्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेमें खास नोर भी नहीं देते। श्वेताम्बर विद्वानोंने श्राकिष्यत्करको तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने श्राकिष्यिकरको नहीं माना। माणिक्यनन्दिने श्राकिष्यिकरको हेत्वाभास माननेकी नहीं माना। माणिक्यनन्दिने श्राकिष्यिकरको हेत्वाभास माननेकी ने हि बतलाई है उस दृष्टिसे उसका मानना अचित है। वादिदेवसूरि श्रीर वशोविजयने वद्यपि श्राकिष्यिकरका करका खगडन किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे ख्यालमें श्रीलभ्य कर गये हैं। श्रान्यथा वे उस दृष्टिसे उसके श्रीचित्यको जरूर स्वीकार करते। श्रा॰ धर्मभूषखने श्राप्ते पृष्य माखिक्यनन्दिका श्रानुसरण किया है श्रीर उनके निटेशानसार श्राकिष्टिकरूकरको खीथा हैत्वाभास श्रताया है।

इस तरह न्यायदीपिकामें आये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलनात्मक विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तभक्षी, अने-कान्त आदि शेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे पर अपनी शक्ति, साधन, समय और स्थानको देखते हुए उसे स्थगित कर देना पहा ।

<sup>? &</sup>quot;लक्षण एवासी दोषो व्युत्पन्नप्रयोगास्य पत्तदांषेणीय दुष्टत्वात्।"
—परीत्ता० ६-६८। २ न्यायाष० फा० २३, प्रसार्णनथ० ६-४०।
३ स्याद्वदस्ना० ए० १२३०। ४ जीनतर्कभा० ए० १८।

# न्यायदीविकामें उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकार—

श्रा॰ धर्मभूषणने श्रपनी प्रस्तुत रचनामें श्रनेक प्रनथ श्रीर प्रनथकारीं-का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे श्रपने प्रतिणद्य विषयको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। श्रतः यह उपयुक्त जान पड़ता है कि उन प्रनथों श्रीर प्रनथकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका-में उल्लिखित हुए निम्न जैनेतर प्रनथ श्रीर प्रनथकारोंका परिचय दिया जाता है:—

- (क) ग्रन्थ-१ न्यायविन्दु।
- ( ख् ) ग्रन्थकार—१ दिग्नाग, २ शांतिकानाथ, ३ उद्यन श्रीर ४ वामन ।

न्यायिनन्तु—यह बौद्ध विद्वान् धर्मकी तिका रचा हुन्ना बोद्ध-न्यायका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण-सामान्यलच्च का निर्देश, उसके प्रत्यच्च न्नौर त्रानुमान इन दो भेदोंका स्वीकार एवं उनके लच्च, प्रत्यच्चके भेदों त्रादिका वर्णन किया गया है। दितीय-परिच्छेदमें त्रनुमानके स्वार्थ, परार्थ भेद, स्वार्थका लच्च, हेतुका नैरूप्य लच्च श्रीर उसके स्वभाव, कार्य तथा श्रनुपलिध इन तीन भेदों श्रादिका कथन किया है। त्रीर तीसरे परिच्छेदमें परार्थ श्रनुमान, हेत्वा-भास, दृष्टान्ताभास श्रादिका निरूपण किया गया है। न्यायदीपिका पृ० १८ पर इस प्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों त्रीर पृ० २५ पर इसके 'कल्पनापोटमआन्तम्' प्रत्यच्चलच्च को समालोचना की गई है। प्रत्यच्चके इस लच्च में जो 'श्रभान्त' पद निहित है वह खुद धर्म-कीर्त्तिका ही दिया हुन्ना है। इसके पहले बौद्ध परम्परामें 'कल्पनापोट' मात्र प्रत्यच्चका लच्च स्वीकृत या। धर्मकीर्त्ति बौद्ध दर्शनके उन्नायक युग-प्रधान थे। इनका श्रास्तिक तमय ईसाकी स्नत्वीं शताब्दि (६३५ ई०) माना बाता है। ये नालन्दा विश्वविद्यालयके इसचार्य धर्मपालके शिष्य

ये। न्यायिकन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेतुकिन्दु, सन्ताना-न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्चय और सम्बन्धपरीचा आदि इनके बनाये हुए प्रन्थ हैं। अभिनव धर्मभूषण न्यायिक्दु आदिके अच्छे अभ्यासी थे।

१. दिग्नाग—ये बौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख तार्किक विद्वानोंमें से हैं। इन्हें बौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योंकि श्रिधिकांशत: बौद्धन्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्होंने डाली थी। इन्होंने न्याय, वैशेषिक श्रीर मीमांसा श्रादि दर्शनोंके मन्तव्योंकी श्रालोचनास्वरूप श्रीर स्वतन्त्ररूप श्रानेक प्रकरण प्रन्थ रचे हैं। न्याय-प्रवेश, प्रमाणसमुख्य, प्रमाणसमुख्य-वृत्ति, हेतुचक्रडमरू, श्रालम्बनपरीद्धा श्रीर त्रिकालपरीद्धा श्रादि प्रन्थ इनके माने जाते हैं। इनमें न्यायप्रवेश श्रीर प्रमाणसमुख्य मुद्रित भी हो चुके

१ उद्योतकर (६०० ई०) ने न्यायवा० पृ० १२८, १६८ पर हेनुवार्त्तिक श्रौर हेत्वाभासवार्त्तिक नामके दो ग्रन्थोंका उल्लेख किया है, जो सम्भवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्यांकि वाचस्पति मिश्रके तात्पर्य-टीका (पृ० २८६) गत सन्दर्भको ध्यानसे पहनेसे वैसा प्रतीत होता है। न्यायवा० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वान्के प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बौद्धपरम्परामें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध प्रबल श्रौर श्रनेक ग्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग ही हुन्ना है जिसका न्याय-वार्त्तिकमें जगह जगह कदर्थन किया गया है।

इन प्रत्थोंके सम्बन्धमें मैंने माननीय पं॰ महेन्द्रकुमारजी न्याया-चार्यसे दर्यापत किया था। उन्होंने मुक्ते लिखा है—'दिग्नागके प्रमाण-समुच्चयके श्रनुमानपरिच्छेदके ही वे श्लोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर हेतुवार्त्तिक या हेत्वामासवार्त्तिक कहते हैं। स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं मालूम होते यही "हेतोस्त्रिध्विप रूपेषु निर्ण्यस्तेन विण्तः" इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीका-में कर्ण्यकगोमिने लिखा है—"विण्तिः श्राचार्यदिग्नागेन प्रमाणसमुच्चयादिषु"। सम्भव है इसमें श्लादि शब्दसे हेतुचक्रडमरूका निर्देश हो। परन्तु उद्योत-करने जो इस प्रकार लिखा है—"एवं विरुद्धविशेषणविरुद्धविशेष्याश्र है। न्याय-प्रवेशपर तो जैनाचार्य हरिभद्रसूरिकी न्यायप्रवेशवृत्ति नामक टीका है और इस वृत्तिपर भी जैनाचार्य पार्श्वदेव कृत न्यायप्रवेशवृत्तिपञ्जिका नामकी व्याख्या है। दिग्नागका समय ईलाकी चौथी और पौचवीं शताब्दी (३४५-४२५ ई०) के लगभग है। आ० धर्मभूषणने न्यायदीपिका ए० ११६ पर इनका नामोल्लेख करके न याति इत्यादि एक कारिका उद्धत की है, जो सम्भवतः इन्हींके किसी अनुपलब्ध अन्धकी होगी।

द्रष्टव्याः। एषां त्दाहरणानि हेत्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि स्वयं चाभ्यूह्यानि' (ए० १६८)। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर
किसी 'हेत्वाभासवार्तिक' नामक प्रन्थका ही उल्लेख कर रहे हैं जहाँ 'विरुद्धविशेषण्विरुद्धविशेष्यों' के उदाहरण प्रदर्शित किये हैं श्रौर वहाँसे जिन्हें
देखनेका यहाँ संकेतमात्र किया है। 'हेत्वाभासवार्तिक' पदसे कोई कारिका
या रलोक प्रतीत नहीं होता। यदि कोई कारिका या रलोक होता तो उसे
उद्धृत भी किया जा सकता था। श्रतः 'हेत्वाभासवार्तिक' नामका कोई
अन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम होता है।

इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे 'हेतुवार्त्तिक' प्रन्थके भी होनेकी सम्भावना होती है— "यदि हेतुवार्त्तिकं बुवारोनोक्तम्—सिनकासम्भवे पर्पतिषेषादेकद्विपदपर्युदासेन जिलदासो हेतुरिति । एतदप्ययुक्तम् """
( पृ० १२८ )। यहाँ हेतुवार्त्तिककारके जिन शब्दोंको उद्धृत किया है वे नदामें हैं । शलक या कारिकारूप नहीं हैं । श्रतः सम्भव है कि न्याय-प्रवेशकी तरह 'हेतुवार्त्तिक' गद्यात्मक स्वतन्त्र रचना हो श्रीर जिसका भी कर्णकगोमिने श्रादि शब्दसं सकत किया हो । यह भी सम्भव है कि प्रमास्म समुचयके अनुमानपरिच्छेदकी स्वापक्त हित्तके उक्त पदवाक्यादि हो । श्रीर उनकी मूल कारिकाश्रांको हेत्वाभासकात्तिक एवं हेतुवार्त्तिक कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जकतक 'हेतुचक्रडमरू' श्रीर प्रमास्मस्मक्ति कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जकतक 'हेतुचक्रडमरू' श्रीर प्रमास्मस्मक्ति कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जकतक 'हेतुचक्रडमरू' श्रीर प्रमास्मस्मक्ति कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जकतक 'हेतुचक्रडमरू' श्रीर प्रमास्मस्मक्ति तक्तक निध्यपूर्वक श्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

२. शां लिकानाय—ये प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक दार्शनिकविद्वानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वान् हो गये हैं। इन्होंने प्रभाकर खुरके सिद्धान्तोंका बड़े जारोंके नाथ प्रचार श्रीर प्रसार किया है। उन (प्रभाकर) के
बृहती नामके टीका-प्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरस्वामीके शावरभाष्यकी व्याख्या है, इन्होंने श्रृजुविमला नामकी पंजिका लिखी है।
प्रभाकरके सिद्धान्तोंका विवरण करनेवाला इनका 'प्रकरणपंजिका' नामका
बृहद् प्रन्थ भी है। ये ईसाकी श्राठवीं शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं।
न्यायदीपिकाकारने ए० १६ पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपंजिका'के
कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं।

३. उद्यन—ये न्यायदर्शनके प्रतिष्ठित श्राचायों में हैं। नैयायिक परम्परामें ये 'श्राचार्य'के नामसे विशेष उत्लिलिक्त हैं। जो स्थान बौद्ध-दर्शनमें धर्मकीर्त्ति श्रौर जैनदर्शनमें विशान-दस्वामीको प्राप्त है वही स्थान न्यायदर्शनमें उदयनाचार्यका है। ये शास्त्रायों श्रौर प्रतिमासली विद्वान ये। न्यायकुसुमांजलि, श्रात्मतत्त्वविवेक, लक्ष्णावली, प्रशस्तपादमाध्यकी टीका किरखावली श्रौर वाचस्पति मिश्रकी न्यायवात्तिकतात्पर्यटीकापर लिखी गई तात्पर्यपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामको न्यायसुत्रवृत्ति श्रादि इनके बनाये हुवे प्रत्य हैं। इन्होंने श्रपनी लक्ष्णावली शक् तम्बत् ६०६ (६८४ ई०) में समाप्त की है। श्रतः इनका श्रस्तित्व-काल दशवीं शताब्दी है। न्यायदीपिका (१०२१) में इनके नामोल्लेखके साथ 'न्यायकुसुमांजलि' (४-६)के 'तन्मे प्रमाणं शिवः' वाक्यको उद्धृत किया गया है। श्रीर उद्बनाचार्यको 'यौगाप्रसर' लिखा है। श्रमिन्ध धर्म-भूष्या इनके न्यायकुसुमांजलि, किरखावली श्रादि प्रन्थोंके श्रच्छे श्रध्ये-ता वे। न्यायदी० पृ० ११० पर किरखावली श्रादि प्रन्थोंके श्रच्छे श्रध्ये-ता वे। न्यायदी० पृ० ११० पर किरखावली (१० २६७,३००,३०१) गत

१ ''तर्कोम्बराङ्कप्रमिलेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेष्वद्यनश्रके सुबोधां लद्धणावलीम् ॥''—सञ्चाणा० ए० १३ ।

निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खएडन किया गया है। यद्यपि किरणावली श्रीर न्यायदीपिकागत लच्चणमें कुछ शब्दमेद है। पर दोनोंकी रचनाको देखते हुये भिन्न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात यह है, कि अनौपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका मत माना गया है। वैशेषिकदर्शनसूत्रोपस्कार ( पृ० ६० ) में 'नाप्यनीपाधिक: सम्बन्धः' शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पद्ममं अनौपाधिकरूप व्याप्तिलद्मणकी श्रालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 'नाप्यनौपाधिकः' पर टिप्पण देते हुये टिप्पणकारने 'स्राचार्यमतं दूषयन्नाह' लिखकर उसे आचार्य (उदयनाचार्य)का मत प्रकट किया है। मैं पहले कह आया हूँ कि उदयन आचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनीपाधिक—निरुपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त है श्रीर उसोकी न्यायदीपिका-कारने श्रालोचना की है। उपस्कार श्रीर किरणावलीगत व्याप्ति तथा उपाधिके लच्च एसम्बन्धी सन्दर्भ भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्प एकारके श्रमिप्रेत 'श्राचार्य' पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यदापि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचयिता व्योमशिवाचार्य भी स्राचार्य कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लच्चण स्वीकार नहीं किया। र्वालक उन्होंने सह चरित सम्बन्ध श्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति मानने-की श्रोर ही संकेत किया है । वाचस्पति मिश्रने भी श्रनौपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कहा है?।

४. बामन—इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्धृत किये गये वाक्यपरसे

१ देखो, व्योमवती टीका ए॰ ५६३, ५७८। २ देखो, न्याय-वार्त्तिकतात्पर्यटीका ए॰ १६५, ३४५।

इतना जरूर मालूम हो जाता है कि ये ग्राच्छे प्रनथकार एवं प्रभावक विद्वान् हुए हैं। न्यायदीपिका पृ॰ १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्वक इनके किसी प्रनथका न शास्त्र मसद्द्र न्येष्वर्थवत् वाक्य उद्भृत किया गया है।

श्रव जैन प्रन्थ श्रौर प्रन्थकारोंका संद्यित परिचय दिया जाता है। धर्मभूषणने निम्न जैन प्रन्थ श्रौर प्रन्थकारोंका उल्लेख किया है:—

- (क) प्रनथ १ तत्त्वार्थसूत्र, २ श्राप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य, ४ जैनेन्द्रव्याकरण, ५ श्राप्तमीमांसाविवरण, ६ राजवार्त्तिक श्रोर राजवार्त्तिकभाष्य, ७ न्यायविनिश्चय, ८ परीच्चा-मुख, ६ तत्त्वार्थ- श्लोकवार्त्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण-परीच्चा, ११ पत्र-परीक्षा, १२ प्रमेयकमलमार्त्त्रण्ड श्रोर १३ प्रमाणनिर्ण्य।
- (ख) ग्रन्थकार— १ स्वामीसमन्तभद्र, २ त्रकलङ्कदेव, ३ कुमारनन्दि, ४ माणिक्यनन्दि श्रौर ५ स्याद्वादिच्छापति(वादिराज)।
- १. तत्त्वार्थसूत्र—यह स्राचार्य उमास्वाति स्रथवा उमास्वामिकी स्रमर रचना है। जो थोड़ेसे पाठमेदके साथ जैनपरम्पराके दोनों ही दिगम्बर स्रोर श्वेताम्बर सम्प्रदायोंमें समानरूपसे मान्य है स्रोर दोनों ही सम्प्रदायोंके विद्वानोंने इसपर स्रमेक बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। उनमें स्रा० पूज्यपादकी तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि), स्रकलह्रदेवका तत्त्वार्थनात्तिक, विद्यानन्दका तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक, श्रुतसाग्ररस्रिकी तत्त्वार्थवृत्ति स्रोर श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वार्थमाध्य ये पाँच टीकाएँ तो तत्त्वार्थस्त्रकी विशाल, विशिष्ट स्रोर महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं। स्राचार्य महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक स्रनूठी कृतिमें समस्त जैन तत्त्वशानको संद्येपमें भागरमें सागर की तरह भरकर स्रपने विशाल स्रोर स्ट्म सानभण्डारका परिचय दिया है। यही कारण है कि जैनपरम्परामें तत्त्वा-र्थस्त्रका बहुत बड़ा महत्व है स्रोर उसका वही स्थान है जो हिन्दूसम्प्रदायमें गीताका है। इस प्रन्थरत्नके रचिता स्त्रा० उमास्वाति विक्रमकी

पहली शताब्दीके विद्वान् हैं । न्यायदीपिकाकारने तत्त्वार्थस्त्रके अनेक स्त्रोंको न्यायदी॰ (पृ॰ ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में वड़ी अद्धाके साथ उल्लेखित किया है और उसे महाशास्त्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाको भन्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित तत्त्वार्थस्त्रके 'प्रमाणनयैरिंशगमः' स्त्रका आश्रय लेकर निर्मित की गई है।

आप्रमीमांसा-स्वामी समन्तभद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सबसे प्रधान श्रीर श्रसाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र' भी कहते हैं। इसमें दश परिच्छेद और ११४ पदा (कारिकाएँ) हैं। इसमें स्नाप्त (सर्वज्ञ) की मीमांसा-परीचा की गई है। जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। श्रर्थात् इसमें स्याद्वादनायक जैन तीर्थकरकां सर्वज्ञ सिद्ध करके उनके स्याद्वाद (श्रानेकान्त) सिद्धान्तकी संयुक्तिक सुत्र्यवस्था की है श्रीर स्याद्वाद-विद्वेषी एकान्तवादियोंमें श्राप्ताभासत्व (श्रमार्वद्य) क्तलाकर उनके एका-न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जैन-दर्शनके ऋाधारभूत स्तम्भ प्रन्थोंमें ऋाप्तमीमांता पहला ग्रन्थ है। इसके ऊपर भट्ट अकलकूदेवने 'अष्टशती' विवरस ( भाष्य ), आ। विद्यानन्दने 'श्रष्टसहस्रो' ( श्राप्तमीमांसालङ्कार या देवागमालङ्कार ) श्रीर वसुननन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी हैं। ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी हैं। परिडत जयचन्दजीकृत इसकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है। श्रीमान्प ॰ जुगलिकशोर जी मुख्तारने इसकी दो श्रौर श्रनुपलब्ध टीकाश्रोंकी सम्भावना की है । एक तो वह जिसका संकेत आ विद्यानन्दने अष्टसहस्रोके अन्तमें 'अत्र शास्त्रपरि-समाप्ती केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यन्ते'इस वाक्यमें ग्राये हए केचित्'शब्द-

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताम्बर विद्वान् श्रीमान् पं॰ सुखलाल जी इन्हें भाष्यको स्वापक्ष माननेके कारण विक्रमकी तीसरीसे पाँचवीं शताब्दीका त्रानुमानित करते हैं। देखां, ज्ञानविन्दुकी प्रस्तावना ।

१ स्वामीसमन्तभद्र पृ॰ १६६,२००।

के द्वारा किया है। और दूसरी 'देवागमपद्यवार्त्तिकालंकार' है, जिसकी सम्भा-वना युक्त्यनुशासनटीका(पृ० ६ ४) के 'इति देवागमपद्यवार्त्तिकालङ्कारे निरूपित-प्रायम्।' इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपद्यवार्त्तिकालङ्कारे 'पदसे की है। परन्तु पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ ठीक मालूम होती है, क्यांकि आ़ा० विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सद्भाव-का कोई आधार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तवमें बात यह है कि आ़० विद्यानन्द 'देवागमपद्यवार्त्तिकालंकारे' पदके द्वारा अपनी पूर्व रचित दा प्रसिद्ध टीकाओं—देवागमालङ्कार (अष्टसहस्त्री) और पद्य-वार्त्तिकालंकार (श्लोकवार्त्तिकालकार) का उल्लेख करते हैं और अलंकार शब्दका प्रयोग दोनांके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वन्ननका प्रयोग भी असंगत नहीं है। अतः 'देवागमपद्यवार्तिकालंकार' नामकी कोई आप्त-मोमांसाकी टीका रही है, यह बिना पृष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता। आ० अभिनव धर्मभूषण्चे आप्तमीमांसाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्याय-दोविकामें बड़ी कृतज्ञताके साथ उद्धृत की हैं।

महाभाष्य--- प्रन्थकारने न्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोंके साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है:--

'तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावासमीमांसाप्रस्तावं —'

परन्तु आज यह प्रनथ उपलब्ध जैन साहित्यमें नहीं है। अतः विचार-णीय है कि इस नामका कोई प्रनथ है या नहीं ? यदि है तो उसकी उपलब्धि आदिका परिचय देना चाहिए। और यदि नहीं है तो आ॰ धर्मभूषणने किस आधारपर उसका उल्लेख किया है ? इस सम्बन्धमें अपनी ओरसे कुछ विचार करनेके पहले मैं यह कह दूँ कि इस प्रनथके अस्तित्व विषयमें जितना अधिक ऊहापोहके साथ सूद्धम विचार और अनुसन्धान मुख्तारसा॰ ने किया है । उतना शायद ही अब तक दूसरे विद्वान्ने किया हो। उन्होंने

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र ए॰ २१२ से २४३ तक।

श्रपने 'स्वामीसमन्तभद्र' ग्रन्थके ३१ पेजोमें श्रानेक पहलुश्रोंसे चिन्तन किया है श्रोर वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख श्रब तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वे १३वीं, १४वीं श्रोर १५वीं शताब्दीके हैं। श्रतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको उटोलना चाहिये।

### मेरी विचारणा-

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके ऋस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये ऋधिकांशतः निम्न साधन ऋपेद्यित होते हैं:—

- (१) ग्रन्थोंके उल्लेख।
- (२) शिलालेखादिकके उल्लेख।
- (३) जनश्रुति-परम्परा।
- १. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है श्रौर वे श्रव तक जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा॰ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें श्रौर उपलब्ध हुश्रा है। वह श्रभयचन्द्रस्रिकी स्याद्वादभूषणनामक लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्तिका है, जो इस प्रकार है:—

"परीचितं विचारितं स्वामिसमन्तभद्राद्यैः स्रिभिः। कथं न्यचे स्व विस्तरेस्य। क श्रन्यत्र तत्त्वार्थमहाभाष्यादीः ""—लघी०ता०पृ० ६७।

ये अभयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मटसार' की मन्दप्रबोधिका टीका श्रौर प्रक्रियासंग्रह (व्याकरण्विषयक टीकाग्रन्थ)के कर्ता अभयचन्द्रसूरि यदिः एक हैं श्रौर जिन्हें डा॰ ए॰ एन उपाध्ये तथा मुख्तारसा॰ देशकी १३वीं श्रौर वि॰की १४वीं शताब्दीका विद्वान् स्थिर करते हैं तो उनके इस

१ देखो, श्रनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६ । २ देखो, स्वामी-समन्तभद्र पृ० २२४ का फुटनोट ।

उल्लेखसे महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पहता! प्रथम तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा॰ के प्रदर्शित उल्लेखों के समसामियक है, उसका श्रृद्धलाबद्ध पूर्वाधार श्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके समय तक पहुँचाये। दूसरे यह, कि श्रभयचन्द्रस्रि इस उल्लेखके विषयमें श्रभ्रान्त प्रतीत नहीं होते। कारण, वे श्रकलङ्करेवकी लघीयस्त्रयगत जिस कारिकाके 'श्रन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि' शब्दका श्रध्याहार करके 'तत्त्वाधमहाभाष्य' व्याख्यान करते हैं वह सूच्म समीच् ए करनेपर श्रक्लङ्करेवको श्रभिप्रेत मालूम नहीं होता। बात यह है कि श्रकलङ्करेव बहाँ 'श्रन्यत्र' पदके द्वारा कालादिलच् एको जाननेके लिये श्रपने पूर्व रचित तत्त्वाधराजवात्तिकभाष्यको सूचना करते जान पड़ते हैं, जहाँ (राजवार्तिक ४-४२) उन्होंने स्वयं कालादि श्राठका विस्तारसे विचार किया है।

यद्यि प्रिक्यासंग्रहमें भी श्रभयचन्द्र स्रिने सामन्तभद्री महाभाष्यका उल्लेख किया है श्रीर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु इनका पूर्वोधार क्या है ? सो कुछ भी मालूम नहीं होता। श्रतः प्राचीन साहित्यपरसे इसका श्रनुसन्धान करनेकी श्रभी भी श्रावश्यकता बनी हुई है।

- २. श्रवतक जितने भी शिलालेखां श्राटिका संग्रह किया गया है उनमें महाभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उप-लब्ध नहीं है। जिससे इस ग्रन्थके श्रास्तित्व विषयमें कुछ सहायता मिल सके। तत्त्वार्थस्त्रके तो शिलालेख मिलते भी हैं पर उसके महाभाष्यका कोई शिलालेख नहीं मिलता।
- ३. जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली आ रही है कि स्वामी समन्तभद्रने तत्त्वार्थस्त्रपर 'गन्धहस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य श्रीर
- १ स्रभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी ।
  स्त्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥-शि॰१॰८।
  श्रीमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्त्वार्थसृतं प्रकटीचकार ।
  यन्मुकिमार्गाचरणोद्यतानां पायेयमर्घ्यं भवति प्रजानाम् ॥-शि॰ १०५(२५४)

तस्वार्धभाष्य या तत्वार्थमहाभाष्य भी कहा जाता है श्रीर श्रासमीमांसा उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट श्रीर पुराना कोई श्राषार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले प्रन्थोल्लेख ही हैं। श्राभा गत ३१ श्रक्त्वर (सन् १६०४) में कलकत्तामें हुए वीरशासन-महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले। उन्होंने कहा कि गन्धहित महाभाष्य एक जगह सुरिक्त है श्रीर वह मिल सकता है। उनकी इस बातको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर उनसे प्रेरणा की कि उसकी उपलब्धि श्रादिकी पूरी कोशिश करके उसकी स्वना हमें दें। इस कार्यमें होनेवाले व्ययके भारको उठानेके लिये वीरसेवामन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने श्राज तक कोई स्वना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका श्राधारभ्त पृष्ट प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका श्रास्तित्व संदिग्ध कोटिमें श्राज भी स्थित है।

त्रा० स्रिमनव धर्मभूषणकं सामने श्रभयचन्द्र स्रिकं उपर्युक्त उल्लेख रहे हैं श्रीर उन्हींके श्राधारपर उन्होंने न्यायदीपिकामें स्वामिसमन्त-भद्रकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है। उन्हें यदि इस प्रन्थकी प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिको जरूर उद्धृत करते श्रीर श्रपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते। श्रतः यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि श्राचार्य धर्मभूषण् यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति-हालतका मालूम नहीं होता। केवल जनश्रतिके श्राधार श्रीर उसके भी श्राधारभूत पूर्ववर्ती ग्रन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है।

४. जैनेन्द्रव्याकरण-यह त्राचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे नाम देवनन्दि श्रीर जिनेन्द्रबुद्धि हैं, प्रसिद्ध श्रीर महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ

१ "यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धशा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्पृजितं पाद्युगं यदीयम्॥" श्रवणः शिः नं ४० (६४)।

है । श्रीपान् पं० नाथुरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकरगा' है। इस अन्थकी जैनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। भट्टाकलक्कदेव आदि श्रनेक बड़ें बड़ें श्रा नार्योंने श्राने प्रत्योंमें इनके सूत्रोंका बहुत उपयोग किया है। महाकवि धनंजय (नाममालाके कर्ना) ने तो इसे 'श्रपश्चिम रतन' (वेंजोड़ रतन) कहा है । इस प्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई है। इस ममय केंत्रल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं:-१ अभयनन्दिकृत महा-वृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ श्रार्य श्रुतिकीर्तिकृत पचन वस्तुप्रक्रिया श्रीर ४ पं॰ महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र। इस प्रन्थके कर्ता श्रा॰ पूज्यपादका समय इैसाकी पाँचवी श्रीर विक्रमकी छटी शताब्दी माना जाता है। जैनेन्द्रव्याकरणके श्रांतिरिक्त इनको रची हुई--१ तस्वार्थवृत्ति ( सर्वार्थिसिद्धि ), २ समाधिनन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ श्रीर दशभिक्त (संस्कृत) ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास श्रीर वैद्यकका कोई प्रन्थ ये अनुपलब्ध रचनाएँ है, जिनके प्रन्थों, शिलालेखों त्रादिमें उल्लेख मिलते हैं। त्रामिनव धर्मभूषण्ने न्यायदीपिका ए० ११ पर इस प्रनथके नामोल्लेखके बिना और पृ॰ १३ पर नामोल्लेख करके दां सूत्र उद्भुत किये हैं।

श्राप्तमीमांसाविवरण ग्रन्थकारने न्यायदीपिका पृ० ११५ पर इस का नामोल्लेख किया है श्रीर उसे श्रीमदाचार्यपादका बतलाकर उसमें कपिलादिकोंकी श्राप्ताभासताका विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है। यह श्राप्तमीमांमाविवरण श्राप्तमीमांसापर लिखी गई श्रक्तक्कदेवकी 'श्रष्टशती' मामक विवृत्ति श्रीर श्राचार्य विद्यानन्दर्शचत श्राप्तमीमांसालंकृति 'श्रष्टभ

२ इस ब्रन्थ श्रीर प्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये 'जैन साहित्य श्रीर इतिहासके वेवनन्दि श्रीर उनका जैनेन्द्रव्याकरण' निवन्ध श्रीर समाधि-तन्त्रकी प्रस्तावना देखें। ३ ''प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्ष्यं। धन-ज्जयकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्।''—नाममाला।

सहस्रीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है श्रीर न श्रकलक्कदेव तथी विद्यानन्दके सिवाय कोई 'श्रीमदाचार्यपाद' नामके श्राचार्य ही हैं। वसुनन्दिने भी यद्यपि 'श्राप्तमीमांसा' पर देवागमदृत्ति' टीका लिखी है परन्तु वह श्राप्तमीमांसाकी कारिकाश्रोंका शब्दानुसारी श्र्यंस्कोट ही करती है—उसमें किपलादिकोंकी श्राप्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। श्रतः न्यायदीपिकाकारको 'श्राप्तमीमांसाविवरण'से श्रष्टशती श्रीर श्रष्टसहस्री विविद्यत हैं। ये दोनों दार्शनिक टीकाक्वात्याँ बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीर गृद्ध हैं। श्रष्टशती तो इतनौ दुरूह श्रीर जटिल है कि बिना श्रष्टसहस्रीके उसके मर्मको समक्तना बहुत सुश्कल है। जैनदर्शनसाहित्यमें ही नहीं, समग्र भारतीय दर्शनसाहित्यमें इनकी जोड़का प्रायः बिरला हो कोई स्वन्तन्त्र ग्रन्थ या टीकाग्रन्थ हो।

राजवार्त्तिक श्रीर भाष्य—गौतमके न्यायस्त्रपर प्रसिद्ध नैयायिक उद्योतकरके 'न्यायवार्त्तिक' का तरह श्रा॰ उमास्वाित विरचित तत्वार्थं प्रत्रपर श्रवलङ्करेवने गद्यात्मक 'तत्त्वार्थवार्त्तिक' नामक टीका लिखी है। को राजवात्तिकके नामसे भी व्यवहृत होती है। श्रीर उसके वार्त्तिकोंपर उद्योतकरकी ही तरह स्वयं श्रवलङ्करेवका रचा गया भाष्य है जो 'तत्त्वार्थं वार्त्तिकभाष्य या 'राजवात्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवान्तिकभाष्य या 'राजवात्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवान्तिकके प्रत्येक वार्त्तिकका विश्वद व्याख्यान है। इसकी भाषा बड़ी, सरल श्रीर भस्त है जबिक प्रत्येक वार्त्तिक श्रत्यन्त गम्भीर श्रीर दुस्तह है। एक ही जगह श्रवलङ्करेवकी इस चेतश्चमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सहदय पाठक साश्चर्य श्रानन्दिकभोर हो उठता है श्रीर श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता है। श्रकलङ्करेवने श्रपना यह राजवात्तिक श्रा॰ पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिको श्राधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वार्थस्त्रको समग्र टीकाश्रोमें पहली टीका है उन्होंने उसके श्रर्थगौरवपूर्ण प्रायः प्रत्येक वाक्यको राजवात्तिकका वार्त्तिक बनाया है। फिर भी राजवात्तिकमें सर्वार्थसिद्धिसे कुछ भी पुन-कित एवं निरर्थकता मालूम नहीं होती। श्रवधात्तिकको यह विशेषता है कि

धह प्रत्येक विषयकी श्रम्तिम व्यवस्था श्रमेकान्तका श्राश्रय लेकर करता है। सत्त्वार्थस्त्रकी समस्त टीकाश्रोंमें राजवार्त्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान् पं॰ सुखजालजीके शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि "राजवार्त्तिक गद्य, सरल श्रीर विस्तृत होनेसे तत्त्वार्थके संपूर्ण टीका प्रन्थोंकी गरज श्रकेला ही पूरी करता है।" वस्तुत: जैनदर्शनका बहुविध एवं प्रामाणिक श्रम्यास करनेके लिये केवल राजवार्त्तिकका श्रध्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारने न्या॰ दी॰ पृ० ३१ श्रीर ३५ पर राजवार्त्तिकका तथा पृ० ६ श्रीर ३२ पर उनके भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं।

न्यायविनिश्चय-यह श्रकलङ्कदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोंमें श्रान्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) हैं श्रीर तीनां प्रस्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं। पहला प्रत्यन्त प्रस्ताव है जिसमें दर्शनान्तरीय प्रत्यद्मलद्मणांकी स्रालोचनाके साथ जैनसम्मत प्रत्यच्-लच् एका निरूपण किया गया है स्रौर प्रासङ्किक कतिपय दूसरे विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान-का लद्दारा साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास स्रादि स्रनुमानके परिकरका विवेचन है श्रौर तींसरे प्रस्तावमें प्रवचनका स्वरूप श्रादिका विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमें जैन-न्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह प्रन्थ भी श्रकलङ्कदेवके दूसरे ग्रन्थोंकी ही तरह दुर्जोध श्रीर गम्भीर है। इसपर श्रा॰ स्याद्वाद्विद्यापति वादिराजसूरिकी न्यायविनिश्चर्याववरण स्रथवा स्याय-विनिश्चयालङ्कार नामकी वेदुष्यपूर्ण विशाल टीका है। श्रकलङ्कदेवकी भी इसपर स्वोप्ज विवृति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय श्रीर प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृतियाँ हैं। तथा कतिपय वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्चय मूल श्रकलङ्करम्थत्रयमें मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिकृत टीका अभी अमुद्रित है। आ। धर्मभूषण्ने इस प्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका पृ० २४ पर

इसकी श्रधंकारिका श्रीर पृ० ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है।

परीक्षामुख-यह श्रान्तायं माणिश्यनन्दिकी श्रमाधारण श्रीर श्रपूर्ष कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम स्त्रप्रन्थ है। यद्यपि स्रकलङ्कदेव जैन-न्यायकी प्रस्थापना कर चुके ये और अनेक महत्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी लिख चुके ये। परन्तु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्यायमुख श्चादिकी तरह जैनन्यायको सूत्रबद्ध करनेवाला 'न्यायसूत्र' प्रन्थ जैन-परम्परामें अब तक नहीं बन पाया था। इस कमीकी पूर्त्तिको सर्व प्रथम श्रा॰ माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीन्नामुल' लिखकर किया । माणिक्यनन्दि-की यह श्रकेली एक ही श्रमर रचना है जो भारतीय न्यायसूत्रग्रनथोंमें श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह श्रपूर्व प्रत्थ संस्कृतभाषामें निबद है। छुद्द परिच्छेदोंमें विभक्त है श्रीर इसकी सूत्रसंख्या सब मिलाकर २०७ है। सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं। साथमें गम्भीर, तलस्पर्शी श्रीर अर्थगी नकां लिये हुए हैं। श्रादि श्रीर श्रम्तमें दो पदा हैं। श्रक लङ्कदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनम्यायका इसमें बहुत ही सुन्दर दङ्गसे प्रथित किया गया है। लघु अनन्तवीयंने तो इसे अकलक्क के वचनरूप ममुद्र-को । मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यासृत'—न्यायविद्याका श्रमृत घतलाया है । इस प्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि इसपर श्रनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई हैं। श्रा॰ प्रभाचन्द्रने १२ श्लोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमार्चएड' नामकी विशालकाय टीका

१ श्राकलक्कृषे वसनांसे 'परीज्ञामुख' कैसे उद्भुत हुत्रा है, इसके लिये मेरा 'परीक्षामुखसूत्र श्रीर उसका उद्भुम' शीर्षक लेख देखें। 'श्राने-कान्त' वर्ष ५ किरण ३-४ पृ० ११६-११८।

२ ''श्रकलक्कुवकोऽम्भोधेरुद्द्ध्रे येन घीमता । न्यायविद्यासृत तस्मै नमा माचिक्यनन्दिने ॥''—प्रमेचर०१० १।

लिखी है। इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान् लघु अनन्तवीर्यने प्रसन्ध रचनाशैलीवाली 'प्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है। यह टीका है तो छोटी, पर इतनी विशद है कि पाठकको विना कठिनाईके सहजमें ही अर्थवीध हो जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रमाखमीमांखामें शब्दशः तथा अर्थशः उसका अनुसर्ख किया है। न्यायदीपिकाकारने परीचामुलके अनेक सूत्रोंको नामनिर्देश और विना नामनिर्देशके उद्धृत किया है। वस्तुतः आ० धर्मभूषखने इस सूत्र-अन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्यायदीपिकाके आधारमृत अन्थोंमें परीचामुलका नाम लिखा जा सकता है।

तत्त्वार्थभग्नेकवार्त्तिक चौर भाष्य-ग्रा॰ उमास्वातिके तत्त्वार्थ-सूत्रपर कुमारिलके 'मीमांसाश्लोकवार्तिक' श्रीर धर्मकीतिके 'प्रमाण-वार्त्तिक' की तरह पद्मात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक रचा है श्रौर उसके पद्मवार्त्तिकोंपर उन्हींने स्वयं गद्ममें भाष्य लिखा है जो 'तत्त्वार्थश्लो-कवात्तिकभाष्य' श्रौर 'श्लोकवार्त्तिकभाष्य' इन नामोंसे कथित होता है। ब्राचार्यप्रवर विचानन्दने इसमें ब्रापनी दार्शनिक विचाका पूरा ही खजाना खोलकर रख दिया है श्रीर प्रत्येकको उसका श्रानन्दरसास्वाद सेने-के लिये निःस्वार्थ स्नामंत्रण दे रखा है। श्लोकवात्तिकके एक मिरेसे दूसरे सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र तार्किकता श्रीर गहन विचारणा समन्याप्त है। कहीं मीम।सादशंनके नियाग-भावनादिपर उनके सूच्म एवं विशाल पारिष्ट-त्यकी प्रखर किरणें श्रपना तीक्ण प्रकाश डाल रही हैं तो कहीं न्यायदर्शन-के निम्रहस्थानादिरूप प्रगाट तमको निष्कासित कर रहीं हैं श्रीर कहीं बौद-दर्शनकी हिममय चहानोंको पित्रला पित्रता कर दूर कर रही हैं। इस त्तरह श्लोकवात्तिकमं हमें विद्यानन्दके अनेकमुख पारिडत्य श्रीर सूच्मप्रज्ञताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जैनतार्किकोंमें आचार्य विद्यानन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवार्त्तिकके ब्रालावा विद्यानन्दमहोदय, अष्टसहस्री, प्रमाखपरीचा, पत्रपरीचा, त्रासपरीचा, सत्यशासनपरीचा श्रीर

युक्यनुशासनालक्कार आदि दार्शनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई हैं। इनकें विद्यानन्दमहोदय, जो श्लोकवार्तिककी रचनासे भी पहलेकी विशिष्ट रचना है और जिसके उल्लेख तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (ए॰ २७२, ३८५) तथा अष्टसहसी (ए॰ २८६, २६०) में पाये जाते हैं, अनुपलक्ष है। शेषकी रचनाएँ उपलब्ध है और सत्यशासनपरीत्ताको छोड़कर मुद्रित भी हो चुकी है। आ॰ विद्यानन्द अकलक्कदेवके उत्तरकालीन और प्रभाचन्द्रा-चार्यके पूर्ववर्ती हैं। अतः इनका अस्तित्व-समय नचमी शताब्दी माना बाता है । अभिनव धर्मभूषणाने न्यायदीपिकामें इनके श्लोकवार्तिक और माध्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंको उद्धत किया है।

प्रमाणपरी ता—विद्यानन्दकी ही यह श्रान्यतम झित है। यह श्रक-लझ देवके प्रमाण संग्रहादि प्रमाण विषयक प्रकरणों का श्राश्रय लेकर रची गई है। यदापि इसमें परिच्छेद-मेद नहीं है तथापि प्रमाण मात्रको श्रपना प्रतिपाद्य विषय बनाकर उसका श्रच्छा निरूपण किया गया है। प्रमाण का तम्यकानत्व लक्षण करके उसके मेद, प्रभेदों, प्रमाण का विषय तथा पल और हेतु श्रोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-मेदों के निद-शंक कुछ संग्रहश्लोकों को तो उद्धृत भी किया है। जो पूर्ववर्ती किन्हीं जैना-चारों के ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्त्वार्यश्लोकवार्त्तिक श्रीर श्रष्टस-हसी की तरह यहाँ भी प्रत्यभिज्ञानक दो ही भेद गिनाय है। जबकि श्रक-

१ पूर्ववर्तित्वके लिये 'तस्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' शोर्षक मेरा दितीय लेख देखें, अनेकान्त वर्ष ५ किरण १०-११ पृ०३८०। २ देखो, न्यावकुमुद् दि॰ भा॰ की प्रस्तावना पृ० ३० श्रीर स्थामी समन्तभद्र पृ० ४८। ३ 'तदिश्वेकत्वसादश्यगोचरत्वेन निश्चतम्'—त० १लो० पृ० १६०। ४ 'तदेवेदं तत्वदशमेवेदमित्येकत्वसादश्यविषयस्य द्विविधात्य-मिश्चानस्य' ''-श्वष्टस्य पृ० २७६। ५ 'द्विविधं हि प्रत्यभिश्चानं '''-श्वस्य पृ० २७६। ५ 'द्विविधं हि प्रत्यभिश्चानं '''-श्वस्य प्राप्तिक प्रत्यभिश्चानं '''-श्वस्य प्रत्य प्रत्यभिश्चानं '''-श्वस्य प्रत्य प

साही श्रीर माशिक्यनन्दिने दोसे ज्यादा कहे हैं श्रीर यही मान्यता जैन-परम्परामें प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रत्यमि-शानके दो मेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी श्रपनी है। श्रा० धर्मभूषण्यने ए० १७ पर इस अन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्भुत की है।

वत्रपरी हा—यह भी आचार्य विद्यानन्दकी रचना है। इसमें दर्शनान्तरीय पत्रलच्छोंकी समालोचनापूर्वक जैनहिष्टसे पत्रका बहुत सुन्दर खच्चा किया है तथा प्रतिहा और हेद्ध इन दो अवस्वोंको ही अनुमानाङ्क बतलात्रा है। न्यायदी पिका ए० ५१ पर इस प्रन्थका नामोल्लेख हुआ है और उसमें अवस्वोंके विचारको विस्तार से जाननेकी सूचना की है।

प्रमेयकमलमार्त्त्र — यह आ० माणिक्यनन्दिके 'परीन्तामुल' स्त्रप्रन्यपर रचा गया प्रभाचन्द्राचार्यका बृहत्काय टीकामन्य है। इसे पिछले
लावु अनन्तवीर्य (प्रमेयरत्नमालाकार) ने 'उदारचन्द्रिका' की उपमा दी
है श्रीर अपनी कृति—प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुन्के सदश बतलाया है। इससे प्रमेयकमलमार्न्त्रिका महत्त्व ख्यापित हो जाता है। निःसन्देह मार्न्त्र के प्रदीस प्रकाशमें दर्शनान्त्र प्रमेय स्फुटतया भासमान होते
हैं। स्वतत्त्व, परतत्त्व श्रीर वयार्थता, श्रवयार्थताका निर्ण्य करनेमें कठिनाई
नहीं मालूम होती। इस प्रन्थके रचिता आ० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वी
श्रीर ११ वीं श्रताब्दी (६८० से १०६५ ई०) के विद्वाच् माने जाते हैं।
इन्होंने प्रमेयकमलमार्त्त्र श्रवाचा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वार्थहित्रपद्विकरण्, शाकटावमन्यास, शब्दाम्मोजमास्कर, प्रवचनसारसरोजमास्कर, गद्यकथाकोश, रत्नकरण्डशावकाचारटीका और समाधितंत्रटीका आदि
प्रन्थोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है श्रीर शेष

१ देखो, लघीयका० २१ | २ देखो, परीक्षामु० ३-५ से ३-१० । १ देखो, न्यायकुपुद द्विक भाक प्रक प्रक तथा प्रमेयकमल-भार्तवड प्रसाक दक ६७ ।

टीका कृतियाँ हैं। धर्मभूषणाने न्यायदीपिका पृण् ३० पर तो इस ग्रन्थका केवल नामोल्लेख श्रीर ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी उद्धृत किया है।

प्रमाग-निर्णय न्यायविनिश्चयविवरण टीका के कर्ता आह वादि-राजस्रिका यह स्वतन्त्र तार्किक प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें प्रमाणलञ्चण-निर्णय, प्रत्यज्ञनिर्णय, परोज्ञनिर्णय श्रीर श्रागमनिर्णय ये चार निर्णय (परिच्छेद) हैं, जिनके नामांसे ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम हो जाता है। न्या० दी० पृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक बाक्यको उद्धृत किया है।

कारुएयकितका-यह सन्दिग्ध ग्रन्थ हैं। न्यायदीपिकाकारने पृ० १११ पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

'प्रपत्र्वितमेततुपार्धानराकरणं कारुएक लिकायामिति विरम्यते'

परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह अन्थ जैनरचना है या जैनेतर । अथका स्वयं प्रन्थकारकी हो न्यायदीयिकाके अलावा यह अन्य दूसरी रचना है । क्योंकि अब तकके मुद्रित जैन और जैनेतर प्रन्थोंकी प्राप्त स्चियोंमें भी यह प्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । अतः ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायब्रेरीमें असुरिक्ति रूपमें पड़ा है । यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी लायब्रेरीमें है तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें आना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रन्थ मालूम होता है । न्यायदीयिकाकारके उल्लेखसे विदित होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निसकरण किया गया है । सम्भव है गदाधरके 'उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमें खरहन हो ।

स्वामीसमन्तभद्र—ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक श्रीर सास बुगके प्रवर्त्तक महान् श्राचार्य हुये हैं। सुप्रसिद्ध तार्किक महाकलङ्क-देवने इन्हें कलिकालमें स्याद्वादरूपी पुण्योदिषके तीर्थका प्रभावक वतलाया है । ब्राचार्य जिनसेनने इनके वचनोंको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है श्रौर एक शिलालेखमें वो भ० वीरके तीर्थकी हजारगुकी चृद्धि करनेवाला भी कहा है। आ॰ हरिभद्र और विद्यानन्द जैसे बड़े बड़े श्राचार्योंने उन्हें 'बादिमुख्य' 'श्राद्यस्तुतिकार' 'स्याद्वादन्यायमार्गका प्रकाशक' स्त्रादि विशेषणोद्वारा स्मृत किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वर्ती श्राचार्योंने जितना गुख्गान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना दूसरे त्राचार्यका नहीं किया । बास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनका जो महान् सेवा की है वह जैनवाक मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एवं ग्रमर रहेगी। श्राप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, रत्नकरएड आवकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाख्यदार्थ, कमे-प्राभृतटीका ऋौर गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ६ प्रन्थोंके भी इनके द्वारा रचे जानेके उल्लेख प्रन्थान्तरांमें मिलतं हैं । परन्तु श्रभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुन्त्रा। गन्धहस्तिमहाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्धमें मैं पहिले विचार कर स्त्राया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान् नागार्जुन (१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके श्रीर दिग्नाग (३४५-४२५ ई०) के पूर्ववर्ती विद्वान् हैं । अर्थात् इनका अस्तित्व-समय प्रायः ईसाकी दूसरी स्रोर तीसरी शतान्दी है। कुछ विद्वान् इन्हें दिग्नाग(४२५ई०) श्रीर धर्मकीति (६३५ ई०) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हैं।

१ देखो, अष्टशती १०२।२ देखो,हरिवंशपुराण १-३०।३ देखो, वेलूर ताक्लुकेका शिलालेख नं०१७। ४ इन अन्थोंके परिचयके लिये मुख्तार सा॰का 'स्वामीसमन्तभद्र' प्रन्थ देखें। ५ देखो, 'नागार्जन और स्वामीसमन्तभद्र' तथा 'स्वामीसमन्तभद्र और दिग्नागमें पूर्ववर्ती कौन' शीर्षक दो मेरे निवन्ध 'अनेकान्त'वर्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ कि०१२। ६ देखो, न्यायकुसुद दि० भा० का प्राक्रथन और प्रस्तावना।

श्चर्यात् ५वीं श्रोर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धमें जो उनकी दलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार श्रन्यत्र किया है। श्रतः इस संद्विप्त स्थानगर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय-दीपिकामें श्रनेक जगह स्त्रामी समन्तमद्रका नामोल्लेख किया है श्रीर उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रों—देवागमस्तोत्र (श्राप्तमीमांसा) श्रीर स्वयम्भूस्तोत्र-से श्रनेक कारिकाश्रोंको उद्धृत किया है।

भट्टाकलकूदेव-ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये बाते हैं। जैनपरम्पराके सभी दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर तार्किक इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग'पर ही चले हैं। श्रागे जाकर तो इनका वह 'न्यायमार्ग' 'श्रकलङ्कन्याय'के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तस्वार्थवार्त्तिक, श्रष्टराती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय श्रीर प्रमाणसंग्रह श्रादि इनकी महत्वपूर्णं रचनाएँ हैं। ये पायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं श्रीर तस्वार्थ-बार्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गूद एवं दुरवगाह हैं। अनन्तवीयीदि टीका-कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें ऋपनेको ऋसमर्थ बतलाया है। बस्तुतः अकलङ्कदेवका वाङ्मय अपनी स्वामाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिए श्राज भी दुर्गम श्रीर दुर्बोघ बना हुश्रा है। जबकि उन-पर टीकाएँ भी उपलब्ध है। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनशहित्यमें अकलाइदेवकी सर्व कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थन रखती है। इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इनका अस्तित्वकाल अन्तःपरीक्त्य आदि प्रमार्खोंके स्त्राधारपर ईसाकी स्त्राठवीं शताब्दी (७२० से ७८० ई०) निर्शारित किया है । न्यायदीपिकामें धर्मभूष्याजीने कई जगह इनके नाम-

१ देखा, 'क्या स्त्रामोसमन्तभद्र धर्मकोर्तिके उत्तरकालीन है १' नामक मेरा लेख, जैनसिद्धान्तभास्कर मा० ११ किरख १।२ देखो, चकतक्क्षम्थत्रवकी प्रस्तावना ए॰ ३२।

का उल्लेख किया है श्रीर तत्त्वार्थवातिक तथा न्यायविनिश्यको कुछ बाक्योंको उद्भुत किया है।

कुमार्निन्द् भट्टारक-यदापि इनकी कोई रचना इस समय उप-लब्ध नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना श्रशक्य है फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये श्रा॰ विद्यानन्दके पूर्ववर्ती विद्वाब् हैं और श्रब्धे जैनतार्किक हुए हैं। विद्यानन्दस्वामीने श्रपने प्रमाण-परीत्वा, पत्र गरीत्वा ग्रीर तत्वार्थश्लोकवात्तिकमें इनका श्रीर इनके वाद-न्यायका नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कार्रकाएँ भी उद्भृत की हैं। इससे इनकी उत्तराविध तो विद्यानन्दका समय है अर्थात् हवीं शताब्दी है। और अकल इदेवके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि अकल इदेवके समकालीनका अस्तित्व परिचायक इनका ग्रम तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। श्रतः श्रकलक्कदेवका तमय (८ वीं शताब्दी) इनकी पूर्वाविधि है। इस तरह ये = वीं, ६ वीं सदीके मध्यवतीं विद्वान् जान पहते हैं। चन्द्र-गिरि पर्वतपर उत्कीर्या शिलालेख नं ० २२७ ( १३६ ) में इनका उल्लेख है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है । इनका महत्वका 'वादन्याय' नामका तर्कप्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल उल्लेख मिलते हैं। श्रा० धर्मभूषणने न्यायदी १० ६६ श्रीर ८२ पर 'तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकै: कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके पूर्वीई और उत्तरार्धको श्रलग श्रलग उद्भृत किया है।

माणिक्यनन्दि—ये कुमारनन्दि भट्टारककी तरह अन्दिसंबक्षे प्रमुख आचार्यों में हैं। इनकी एकमात्र कृति परीच्युख है जिसके सम्बन्धमें इम पहले प्रकाश डाल श्राए हैं। इनका समय हवीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगह इनका नामोल्लेख किया है। एक स्थान (पृष्ट १२०) पर तो 'भगवान्' श्रीर

१ देखो, जैनशिलालेखसं १ ए० १५२, ३२१।

'महारक' जैसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके परीक्षामुखके सूत्रको उद्धृत किया है।

स्याद्वाद्विचापति—यह आचार्य वादिराजस्रिकी विशिष्ट उपाधि थी जो उनके स्याद्वादविद्याके ऋषिपतित्व-ऋगाध पारिडत्यको प्रकट करती है। ग्रा॰ वादिराज ग्रपनी इस उपाधिसे इतने ग्रिभन एवं तदात्म जान पहते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसूरिको जान लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योंमें 'स्वादादिवद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे ऋभिहित हुए हैं। न्याय-दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पृ० २४ ऋौर ७० पर इसी उपाधिसे उनका उल्लेख किया है और पृ॰ २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य-को भी उद्भुत किया है। मालूम होता है कि 'न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूइ तर्कप्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलच्चमें ही इन्हें गुरुवनों श्रथवा विद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्थादादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी-से सम्मानित किया होगा। वादिराजस्रि केवल श्रपने समयके महान् तार्किक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे अर्हद्रक एवं आजाप्रधानी, वैयाकरण श्रौर श्रद्धितीय उच्च कवि भी थेरे। न्यायांविनश्चयविवरग्, पार्श्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाण्निर्णय श्रौर एकीभावस्तोत्र ब्रादि इनकी कृतियाँ हैं। इन्होंने ब्रयना पार्श्वनाथचरित शकसम्बत् १४७ (१०२५ ई॰) में समाम किया है। अतः ये ईसाकी ११ वीं सदीके पूर्वाईके विदान् हैं।

१ इसका एक नम्ना इस प्रकार है—'इत्याचार्यस्याद्वाद्विद्यापति-विरचिते न्यायि निश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यच्वप्रस्तावः प्रथमः।'— लि० पत्र ३०६।

२ 'वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः॥' —एकोभावस्तोष २६।

## २. अभिनव धर्मभूषण

### प्रासिक-

जैनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान् पुरुषों—तीर्यंकरों, राजाओं, श्राचार्यों, श्रेष्ठिवरों, विद्वानों तथा तीर्यचेत्रों, मन्दिरों श्रीर प्रन्थागारों श्रादिके इतिष्टत्तको संकलन करनेकी प्रवृत्तिकी श्रोर बहुत कुछ उपेवा एवं उदासीनता रखी है। इसीसे श्राज सब कुछ होते हुए भी इस विषयमें इम दुनियाँकी नजरोंमें श्रिकिञ्चन समके जाते हैं। यद्यपि यह प्रकट है कि जैन इतिहासको सामग्रा विपुलकामें भारतके कोने-कोनेमें सर्वत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई श्रिसम्बद्धरूपमें पड़ी हुई है। यही कारण है कि जैन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये श्रापरिमित कठिनाइयाँ श्राती हैं श्रीर अन्धेरेमें टरोलना पड़ता है। पस्त्रताको बात है कि कुछ दूरदर्शी श्रीमान् श्रीर विद्वान् वर्गका श्रव इस श्रोर ध्यान गया है श्रीर उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, अन्वेषण श्रादिका कियात्मक प्रयत्न श्रारम्भ कर दिया है।

त्राज हम ऋपने जिन अन्थकार श्री ऋभिनव धर्मभूषणका परिचय देना चाहते हैं उनको जाननेके लिये को कुछ साधन आप्त हैं वे यद्यपि पूरे पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्या नाम था ! जन्म और स्वर्गवास कन, कहाँ हुआ ! श्रादिका उनसे कोई पता नहीं चलता है। फिर भी सीभाग्य और सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, और समयका कुछ प्रामाणिक परिचय मिल जाता है। श्रतः हम उन्हीं शिलालेख, प्रन्थोल्लेख आदि साधनोंपरसे प्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं।

### प्रनथकार और उनके अभिनव तथा यति विशेषण-

इस प्रन्थके कर्ता अभिनव धर्मभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाके पहले और दूसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योंमें 'यति' विशेषण तथा तीसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें 'अभिनव' विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीयिकाके रचयिता धर्मभूषण श्रामि-नव श्रीर यति दोनों कहलाते थे। जान पड़ता है कि श्रपने पूर्ववर्ती धर्म-भूषगांसे अपनेकां व्याष्ट्रत करनेके लिये 'श्रिभनव' विशेषण लगाया है। क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने को जुदा करनेके लिये कोई उपनाम रख लिया बाता है। श्रतः 'श्रमिनव' न्यायदीपिकाकारका एक व्यावर्त्तक विशेषण या उपनाम समभाना चाहिए। नैनसाहित्यमें ऐसे श्रौर भी कई स्त्राचार्य हुए हैं जो स्रपने नामके साथ स्त्रमि-नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जैसे श्रमिनव परिडताचार्य (शक॰ १२३३) श्रिमिनव श्रुतमुनि<sup>२</sup> श्रिमिनव गुण्भद्र<sup>3</sup> श्रीर श्रभिनव परिडतदेव अप्रादि । श्रतः पूर्ववर्ती श्रपने नामवालीसे व्यावृत्ति-के लिये 'ऋभिनव' विशेषस्की यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषस तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। ऋभि-नव धर्मभूषण अपने गुरु श्रीवर्द्धमान महारकके पहके उत्तराधिकारी हुए ये श्रीर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी श्राम्नायमें हुए हैं। इसलिये इस विशेषगाके द्वारा यह भी निर्भान्त ज्ञात हो जाता है कि प्रनथकार दिगम्बर जैन मुनि थे श्रौर भद्वारक नामसे लोकविश्रुत थे"।

१ देखो, शिलालेख० नं ४२१। २ देखो, जैनशिलालेखसं १९० २०१, शिलाले १०५ (२४५)। ३ देखो, 'सी. पी. एएड बरार केंटलाग' रा॰ व॰ हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जैनशिलालेख सं १९० ३४५, शिलालेख नं १६२ (२५७)।

५ ''शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषणदेशिकः । भद्यारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्जितः॥"

<sup>—</sup>विजयनगरशिला० नं ० २।

### धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्—

ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभूषशोंसे भिन्नत्व ख्यापित करनेके लिये अपने नामके साथ 'अभिनव' विशेषण लगाया है। अतः यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन-परम्परामें धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक धर्मभूषण वे हैं जो भद्दारक धर्मचन्द्रके पट्टपर बैठे थे श्रीर जिनका उल्लेख बरार-प्रान्तके मूर्तिलेखोंमें बहुलतया पाया जाता है । ये मूर्तिलेख शक्सम्बत् १५२२, १५३५, १५७२ स्रोर १५७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे हैं जिनके त्रादेशानुसार केशववर्णींने ऋपनी गोम्मटसारकी जीवतस्वप्रदी-पिका नामक टीका शकसम्बत् १२८१ (१३५६ ई॰ ) में बनाई है<sup>३</sup>। तीसरे धर्मभूषण वे हैं जो अमरकी तिके गुरु थे तथा विजयनगरके शिलालेख नं २ में उल्लिखित तीन धर्मभूषणोंमें पहले नम्बरपर जिनका उल्लेख है श्रीर जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं॰ १११ (२७४)में भी श्रमरकीर्त्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित हैं। यहाँ उन्हें 'कलिकाल-सर्वश' भी कहा गया है। चौथे धर्मभूषण वे हैं जो श्रमरकीर्त्तिके शिष्य श्रीर विजयनगर शिलालेख न॰ २ गत पहले धर्मभूषण्के प्रशिष्य हैं एवं सिंहनन्दीवतीके सधर्मी हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं ० २ के ११वें पद्यमें दूसरे नं॰ के धर्मभूषणके रूपमें उल्लिखित हैं।

१ 'सहस्रनामाराधना' के कर्ता देवेन्द्रकीर्त्तिने भी 'सहस्रनामाराधना' में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है। देखो, जैनसिद्धान्तभवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० १० ६४।

२ देखो, डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतस्व-प्रदीपिका टीका' शीर्षक लेख 'श्रानेनकान्त' वर्ष ४ किरण १प्ट॰ ११८।

### प्रनथकार धर्मभूषण और उनकी गुरुपरम्परा-

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता धर्मभूषण उपर्युक्त धर्मभूषणों से मिन्न हैं श्रीर जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न॰ २ में तीसरे नम्बरके धर्मभूषण के स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टतया श्रीवर्द्धमान भद्दारकका शिष्य बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके श्रान्तिम पद्ये श्रीर श्रन्तिम (तीसरे प्रकाशगत) पुष्पिकावाक्यमें श्रपने गुरुका नाम श्रीवर्द्धमान भद्दारक प्रकट किया है। मेरा श्रनुमान है कि मक्कलाचरण पद्यमें भी उन्होंने 'श्रीवर्द्धमान' पदके प्रयोगद्दारा वर्द्धमान तीथंकर श्रीर श्रपने गुरु वर्द्धमान भद्दारक दोनोंको स्मरण किया है। क्योंकि श्रपने परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है। श्रीधर्मभूषण श्रपने गुरुके श्रत्यन्त श्रनन्यभक्त थे। वे न्यायदीपिकाके उसी श्रन्तिम पद्ये श्रीर पुष्पिकावाक्यमें कहते हैं कि उन्हें श्रपने उक्त गुरुकी कृपासे ही सरस्वतीका प्रकर्ष (सारस्वतोदय) प्राप्त हुआ था श्रीर उनके चरणोंकी स्नरस्वी भिक्त-सेवासे न्यायदीपिकाकी पूर्णता हुई है। श्रतः मक्कलाचरणपद्यमें श्रपने गुरु वर्द्धमान भद्दारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया जाना सर्वथा-सम्भव एवं सक्कत है।

विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्वत् १३०७ (१३८५ ई॰) में उत्कीर्ग्ग हुआ है, प्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूचक शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहाँ दिया जाता है:—

> "यत्पाद्पङ्कजरजो रजो इरित मानसं। स जिनः श्रेयसे भूयाद् भूयसे कठणालयः ॥१॥ श्रीमत्परमगाम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्। जीयात् त्रैलंक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥२॥

१-२ देखो, पृ० १३२।

श्रीमृलसंघेऽजिन नन्दिसंघस्तरिमन् बलात्कारगरोतिसंज्ञः। तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽभ्दिह पद्मनन्दी॥३॥ श्राचार्यः कुन्दकुन्दाख्या वक्रग्रीवा महामुनिः। एलाचार्यो राद्वपिच्छ इति तन्नाम पञ्चना ॥४॥ कंचित्तद्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्। जलभाविव रत्नानि बभूषुर्दिव्यतेजसः ॥५॥ तत्रासीच्चारचारित्ररत्नरत्नाङ्करो गुरः। धर्मभूषणयोगीन्द्रो भद्दारकपदांचितः ॥६॥ भाति भट्टारको धर्मभूषणो गुणभूषणः। यदाशः कुंसुमामोदे गगनं भ्रमरायते ॥७॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगेलत्तपोनिषिः। श्रीमानमरकी स्यायों देशिका मेसरः शमी ॥=॥ निजपत्तपुटकवाढं घटयित्वाऽनिजनिरोधतो हृद्ये। श्रविचिलतयोषदीपं तमममरकीर्त्तं भजे तमोहरणम् ॥६॥ केऽपि स्वोदरपूरगे परिग्रता विद्याविहीनान्तराः। योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः किं तैरनन्तैरिह ॥ धीरः स्फूर्जित दुर्जयातनुमदध्वंसी गुणैरूजित-राचार्योऽमरकीर्तिशिष्यगग्रभृच्छीसिंहनन्दीवती ॥१०॥ श्रीधर्मभूषोऽजिन तस्य पट्टे श्रीसिंहनन्द्यार्यगुरोस्तधर्मा । मद्दारकः श्रीजिनधर्महर्म्थस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीर्त्तिः ॥११॥ पट्टे तस्य युनेरासीद्वर्द्धमानमुनीश्वरः । श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्रचरणाग्भोजपट्पदः ॥१२॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषण्देशिकः। भट्टारक्सुनिः श्रीमान् शल्यत्रविवर्षितः । ॥१३॥" इन पद्योंमें अभिनव अर्मभूषण्की इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है:---

१ इसके आगेके लेखमें १५ पद्य और हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है।

म्लसङ्ख, निद्सङ्ख-बलारकारगणके सारस्वतगन्द्धमें
ध्यानन्दो (कुन्दकुन्दाचार्य)
धर्मभूषण महारक I

श्रमरकीर्त्ति-श्राचार्य(जिनके शिष्योंके शिचक दीचक सिंहनन्दी वृती थे)
श्रीधर्मभूषण महारक II (सिहनन्दीवृतीके सधर्मा)
धर्मभूषण यति III (ग्रन्थकार)

यह शिलालेख शकसम्वत् १३०७ में उत्कीर्ण हुआ है। इसी प्रकार का एक शिलालेख नं १११ (१७४)का है जो विन्ध्यगिरि पर्वतके अखरड बागिलुके पूर्वकी स्रोर स्थित चट्टानपर खुदा हुआ है स्रोर जो शक सं १२६५ में उत्कीर्ण हुआ है। उसमें इस प्रकार परम्परा दी गई है:—

१ "श्रीमत्यरमगम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यमाथस्य शासमं जिन-शासमं ॥१॥

श्रीमूल-सङ्घत्यः पयोधिवर्द्धमसुधाकराः श्रीवलास्तारगण्यकमल-कलिका-कलाप-विकचन दिवाकराः 'चनवा' 'तकीर्तिदेवाःतिराष्याः राय-भुज-सुदाम' 'श्राचार्यं महा-वादिषादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल-विद्वजन-चक्रवर्ति देवेन्द्रविशाल-कीत्ति-देवाः तिराष्याः भट्टारक-श्रीशुभकीर्तिदेवास्तिरश्रिष्याः कलिकाल-सर्व्यत्र-भट्टारक-धन्मे भूषण् देवाः तिराष्याः श्रीद्यमरकीर्याचार्याः तिराष्याः मालिर्वा 'ति-नृपाणां प्रथ-मानल 'रितत 'नृत-पा' 'यमुल्लासक' 'दिन्त्रपाणां प्रथ-मानल 'रितत 'नृत-पा' 'यमुल्लासक' 'दिन्त्रपाणां महारक- मूलसंघ चलात्करगण
कीर्ति (वनवासिके)
देवेन्द्र विशालकीर्ति
शुभकीर्तिदेव महारक
वर्मभूषणदेव!
श्रमरकीर्ति श्राचार्य
वर्मभूषणदेव शा

इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़नेसे विदित होता है कि प्रथम धर्मभूषण, श्रमरकीति श्राचार्य, धर्मभूषण द्वितीय श्रीर वर्द्धमान ये चार विद्वान सम्भवतः दोनोंके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि विन्ध्यगिरिके लेख (शक १२६५)में वर्द्धमानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पहके उत्तराधिकारी) तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जाम पहता है कि उस समय तक तृतीय धर्मभूषण वर्द्धमानके पद्दाधिकारी नहीं बन सके होंगे श्रीर इसलिये उक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख नहीं आया।

धर्मभूषणः देवामां " तत्त्वार्थं -वार्द्धवर्दमान हिमांशुना " वर्द्धमान-स्वामिना कारितोऽहं [यँ] श्राचार्याणां " स्वस्तिशक -वर्ष १२६५ परि -धावि संवत्सर वैशाख-शुद्ध ३ बुधवारे।" - उद्भृत जैमशिष्ट १२२३ से।

१ प्रो॰ हीरालालजीने इनकी निषदा बनवाई बानेका समय शक सम्बत १२६५ दिवा है। देखो, शिकालेखर्स॰ प्र॰ १३६।

किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१३८५ ई०)
में उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका
( तृतीय धर्मभृष्णका ) स्पष्टतया नामोल्लेख है। अतः यह सहजमें
अनुमान होसकता है कि वे अपने गुरु वर्द्धमानके पट्टाधिकारी शक
सम्वत् १२६५ से १३०७ में किसी समय बन चुके थे। इस तरह अभिनव
धर्मभूषणके साज्ञात् गुरु श्रीवर्द्धमानमुनीश्वर और प्रगुरु द्वितीय धर्मभूषण थे। अमरकीर्ति टादागुरु और प्रयमधर्मभूषण परदादा गुरु थे। और
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने अपने इन पूर्ववर्ती पूज्य प्रगुरु (द्वितीय धर्मभूषण)
तथा परदादागुरु (प्रथमधर्मभूषण)से पश्चाद्धती एवं नथा बतलानेके लिये
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है। जो कुछ हो,
यह अवश्य है कि वे अपने गुरुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे।

### समय-विचार-

यद्यपि स्रभिनव धर्मभूषणाकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि जो स्राधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है। स्रतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है।

विन्ध्यगिरिका को शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्वत् १२६५ का उत्कीर्ण हुआ है। में पहले बतला आया हूँ कि इसमें प्रथम और दितीय इन दो ही धर्मभूषणोंका उल्लेख है और दितीय धर्मभूषणके शिष्य वर्द्धमानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख उसमें नहीं पाया जाता। प्रो॰ हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार दितीय धर्मभूषणकी निषद्या (नि:सही) शकसं॰ १२६५ में बनवाई गई है। अतः दितीय धर्मभूषणका अस्तित्वसमय शकसं॰ १२६५ तक ही समसना चाहिए। मेरा अनुमान है कि केशबवर्णीको अपनी गोम्मटसारकी जीवनत्वप्रदीपिका टीका बनानेकी प्ररेगा एवं आदेश जिन धर्मभूषणसे मिला में धर्मभूषण भी यही दितीय धर्मभूषण होना चाहिय। क्योंकि इनके

पहुंचा समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पट्टपर बैठनेका समय शकसं। १२७०के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशब-वर्णीको उपर्वृक्त टीकाके लिखनेमें उनसे आदेश एवं प्रेरणा मिलना श्रसम्भव नहीं है। चूँकि केशववर्णीने अपनी उक्त टीका शकसं॰ १२८१ में पूर्ण की है। अतः उत बैसी विशाल टीका के लिखनेके लिये ११ वर्ष जितना समयका लगना भी श्रावश्यक एवं सङ्गत है। प्रथम व तृतीय धर्मभूषण केशववर्गीके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते। क्योंकि तृतीय धर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्तिकाल (शक॰ १२८१) से करीब १६ वर्ष बाद गुरुपहुके ऋधिकारी हुए जान पड़ते हैं श्रीर उस समय वे प्राय: २० वर्षके होंगे। ऋतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय-में तो उनका श्रास्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्गीके टीका-प्रेरक कैसे हो सकते ? श्रौर प्रथम धर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव प्रतीत नहीं होते। कारण, उनके पट्टपर अमरकीर्त्त और अमरकीर्त्तके पट्टपर द्वितीय धर्मभूषण (शक १२७०-१२६५) बैठे हैं। श्रवः श्रमरकीर्तिका पष्ट्रसम्य श्रातुमानतः शकसं १२४५-१२७० श्रीर प्रथम धर्मभूषण्का शक्सं० १२२०-१२४५ होता हैं। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि प्रथम धर्मभूषना शक १२२०-१२४५ में केशववर्गीको जीवतस्वप्रदीपिकाके लिखनेका आदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों जैसे इतने बड़े लम्बे समयमें उसे पूर्ण करें। श्रतएव यही प्रतीत होता है कि द्वितीय धर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी(शक० १२८१)के उक्त टीकाक लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। श्रस्तु।

पीछे में यह निर्देश कर आया हूँ कि तृतीय धर्मभूषण ( प्रन्थकार ) शक्तं १२६५ और शक्तं १३००के मध्यमें किसी समय आपने वर्द-मानगुदके पट्टपर आसीन हुए हैं। अतः यदि वे पट्टपर बँठनेके समय (करीब शक्तं १३०० में) २० वर्षके हों, वैसा कि सम्भव है तो उनका जन्मसमय शक्तं १२८० (१३५८ई०)के करीब होना चाहिए। विजयनगर साम्राक्य- के स्वामी प्रथम देवराय और उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वर्दमानगुरुके शिष्य असंभूषक्के प्रथम भक्त ये और जिन्हें अपना मुख्यानते ये तथा जिनसे प्रभावित होकर जैन वर्मकी अतिशय प्रभावनामें प्रकृत रहते ये वे यही तृतीय वर्मभूषण न्यायदीपिकाकार हैं। पद्मावती-वस्तीके एक लेखसे आत होता है कि 'राजाविराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वर्दमानम्निके शिष्य वर्मभूषण गुरुके, जो बड़े विद्वान् थे, चरणोंमें नमस्कार किया करते थे।" इसी बातका समर्थन शक्तं १४४० में अपने 'दश्मभन्त्यादिमहाशास्त्र'को समास करतेवाले कवि वर्दमानमुनीनद्रके इसी प्रन्थगत निम्न श्लोकसे भी होता है :—

"राजाधिराजपरमेश्बरदेवरायभूपालमीलिलसदंधिसरोजयुग्मः। भौवद्धमानमुनिवल्सभमौदचमुख्यः श्रीधमभूषरामुखी जयति चमादचः।"।।"

यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देकराय ही 'राजाधि-राजपरमेश्वर' की उपाधिसे भूषित थे । इनका राज्य-समय सम्भवतः १४१८ ई॰ तक रहा है क्योंकि द्वितीय देवराय ई॰ १४१६ से १४४६ तक माने जाते हैं । अतः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वर्द्धमानके शिष्य धर्मभूषण तृतीय (प्रन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित थे । प्रथम अथवा द्वितीय धर्मभूषण नहीं; क्योंकि वे वर्द्धमानके शिष्य

१ प्रशस्तिसं० ए० १२५से उद्भुत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द् सालेतोरका 'Mediaeval Jainism' p. 300-301 । मालूम नहीं डा॰ सा० ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६ई०)की तरह प्रथम देवराय-के समयका निर्देश क्यों नहीं किया १ ४ डा॰ सालेतोर दो ही धर्मभूषण मानते हैं और उनमें प्रथमका समय १३७८ ई० और दूसरेका ई० १४०३ बतलाते हैं तथा वे इस अमेलेमें पड़ गये हैं कि कोनसे धर्मभूषणका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था १ (देखो, भिडि-यायक जैनिडम ए० ३००)। मालूम होता है कि उन्हें विजयनगरका

नहीं ये। प्रथम धर्मभूषण तो शुमकीतिके और द्वितीय धर्मभूषण अम्मर-कीर्त्तिके शिष्य थे। अताएव वह निश्चयपूर्वक कहा जा तकता है कि अभि-नव धर्मभूषण देवरायप्रथमके समकालीन हैं। अर्थात् प्रन्थकारका अन्तिमकाल ई० १४१८ होना चाहिये। यदि वह मान लिया जाय तो उनका जीवनकाल ई० १३५८ से १४१८ ई० तक समक्तना चाहिये। अभिनव धर्मभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान् जैन ताधुके लिये ६० वर्षकी उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भावना वह भी हैं कि वे देवराय द्वितीय (१४१६-१४४६ ई०) और उनके श्रेष्ठि संकप्पके द्वारा भी प्रशात रहे हैं । हो सकता है कि ये अन्य धर्मभूषण हों। जो हो, इतना अवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चितरूपसे हैं।

प्रत्यकारने न्यायदीपिका (पृ० २१)में 'बालिशाः' शब्दोंके साथ सायख-के सर्वदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धृत की है। सायखका समय शकसं० १३वीं शताब्दीका उत्तरार्ध माना जाता है । क्योंकि शकसं० १३१२का उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयके विद्वान् टहरते हैं। न्यायदीपिकाकारका 'बालिशाः' पदका प्रयोग उन्हें सायखके समकालीन होनेकी त्रोर संकेत करता 'है। साथ ही दोनों विद्वान् नजदीक ही नहीं, एक ही जगह—विजयनगरके रहनेवाले भी ये इसलिए वह पूरा सम्भव है कि धर्मभूषखा त्रौर सायख समसामयिक होंगे। या १०-५ वर्ष-त्रागे पीछेके होंगे। त्रातः न्यायदीपिकाके इस उल्लोखसे भी पूर्वोक्त निर्धा-रित शक सं० १२८० से १३४० या ई० १३५८ से १४१८ समय ही सिद्ध

पूर्वीक शिलालेख नं २ ऋादि प्राप्त नहीं हो सका। अन्यथा वे इस निष्कर्षपर न पहुँचते।

१ प्रशस्तिसं ०१० १४५ में इनका समय ई॰ १४२६ -१४५१ दिया है।
२ इसके लिये जैनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं ० में परिचय
कराये गये वद्ध मानमुनीन्द्रका 'दशमक्त्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये।
३ देखो, सर्वद्शेनसंग्रहकी प्रस्ताचना १० ३२।

होता है। अर्थात् वे हैंगाकी राज्यों सदीके उत्तरार्थ और १५वीं तदीके

डा॰ के॰ बी॰ पाठक और मुख्तार सा॰ इन्हें शक्तं॰ १३०७ (ई॰ १३८५) का विद्वान् बतलाते हैं वो विजयनगरके पूर्वोक्त शिलालेख नं॰ २ के अनुसार सामान्यतवा ठीक है। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई॰ १४९८ तक इनकी उत्तराविध निश्चित होती है। डा॰ सतीशचन्द्र विद्यान भूषण 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक' में इन्हें १६०० A. D. का विद्वान स्चित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारसा॰ ने मी उनके इस समयको गलत ठहराया है?

व्यक्तित्व और कार्य -

त्राचार्य धर्मभूषण्के प्रभाव एवं व्यक्तित्वस्चक का उल्लेख मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि वे अपने समयके सबसे बड़े प्रभावक श्रीर व्यक्तित्वशाली जैनगुर थे। प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाधिराजपरमेश्वरकी उपाधि थी धर्मभूषण्के चरणोंमें मस्तक कुकाया करते थे । पद्मावती-वस्तीके शासनलेखमें उन्हें बड़ा विद्वान् एवं वक्ता प्रकट किया गया है। साथमें मुनियों श्रीर राजाश्रोंसे पूजित बतलाया है । इन्होंने विजयनगरके राजधरानेमें जैनधर्मकी श्रातशय प्राभवना की है। में तो समक्तता हूँ कि इस राजधरानेमें जो जैनधर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई है उसका विशेष श्रेय इन्हीं श्रीभनव धर्मभूषण्जीको है जिनकी विद्वत्ता श्रीर प्रभावके सब कायल थे। इससे स्पष्ट है कि प्रनथकार श्रसाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे।

जैनधर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका वन था ही, किन्तु प्रन्थ-रचनाकार्थमें भी उन्होंने अपनी अनोखी शक्ति और विद्वत्ताका बहुत ही सुन्दर उपयोग किया है। आज हमें उनकी एक ही अपर रचना प्राप्त है और वह अकेली यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है। जो जैनन्यायके वाङ्मयमें अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है और प्रन्थकारकी घवलकीर्तिको अन्नुएए।

१-२ स्वामी समन्तभद्र पृ. १२६। ३-४ देखों, 'मिडियावल जैनिज्म'पृ.२६६।

बनाये हुए है। उनकी विद्वलीका प्रतिबिम्ब उसमें स्पष्टतया आलोकित हो रहा है। इसके सिवाय उन्होंने और भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि कारुएवकलिका भी प्रन्थकारकी द्वितीय रचना होना चाहिए। क्योंकि वहाँ इस प्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख कियां है कि जिससे लगने लगता है कि प्रन्थकार अपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इक्कित कर रहे हैं। यदि सचमुचमें यह प्रन्थ प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय-दीपिकासे भी अधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रन्थ होगा। अन्वेषकोंको इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थका अवश्य ही पता चलाना चाहिए।

प्रत्यकारके प्रभाव और कार्यक्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि उन्होंने कर्णाटकदेशके उपर्युक्त विजनगरको ही अपनी जन्म-भूमि बनावी होगी और वहीं उनका शरीर-त्याग एवं समाधि हुई होगी। क्योंकि वे गुढ-परम्परासे चले आये विजयनगरके भट्टारकी पट्टपर आसीन हुए थे। यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी विजयनगर है।

### उपसंहार

इस प्रकार प्रत्यकार श्रामिनव धर्मभूषण और उनकी प्रस्तुत श्रमर कृतिके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साइस किया। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें चिन्तनकी श्रावश्यकता हमेशा बनी रहती है श्रीर इसीलिये सच्छा ऐतिहासिक श्रपने कथन एवं विचारको परिपूर्ण नहीं मानता। श्रतः मैंने ऊपर जो विचार प्रस्तुत किया है उसकी कसीटी भी यही है। इसिलये सम्भव है कि धर्मभूषण्डीके ऐतिहासिक जीवनपरिचयमें श्रभी परिपूर्णता न श्रा पाई हो। फिर भी उपलब्ध साधनीपरसे जो मेरी सम्भमें श्राया उसे विद्वानोंके समस्त विशेष विचारके के लिये प्रस्तुत कर दिया। इत्यलम्।

ता० ७-४-४५; देहली

दुरवारीलाल जैन, कोठिया

# सानुवादन्यायदीपिकाकी

# विषय-सूची

| - major                                                |             |               |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| विषय                                                   | <u>व</u> ्ह | <u>বিন্তু</u> |  |
| १- प्रथम-प्रकाश                                        | संस्कृत     | हिन्दी        |  |
| १. मंगलाचरण श्रीर प्रन्थप्रतिज्ञा                      | 8           | १३४           |  |
| २. प्रमाण और नयके विवेचनकी भूमि                        | का ४        | १३८           |  |
| ३. उद्देशादिक्षपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कश             | थन ४        | १३६           |  |
| ४. प्रमासके सामान्यसन्तराका कथन                        | E           | 688           |  |
| ४. प्रमाण्के प्रामाण्यका कथन                           | १४          | 688           |  |
| इ. बौद्धोंके प्रमाणलक्षकी परीका                        | १=          | १४३           |  |
| ७. भाट्टोंके प्रमाण-लच्चग्यकी परीचा                    | १८          | १४३           |  |
| <ul><li>प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्ष्मकी परीक्षा</li></ul> | 39          | : 888         |  |
| <ol> <li>नैयायिकोंके प्रमाण-सम्मणकी परीम्</li> </ol>   | ता २०       | १४४           |  |
| २. द्वितीय-प्रकाश                                      | •           |               |  |
| १०. प्रमाण्के भेद श्रीर प्रत्यक्तका लक्त्ण             | २३          | 145           |  |
| ११. बौद्धोंके प्रत्यस-लत्त्रमांका निराकरमा             | 24          | १४७           |  |
| १२. यौगाभिमत सन्निकर्षका निराकरण                       | 39          | 9 60          |  |
| १३. प्रत्यक्तके हो भेद करके सांव्यवहारिक               | प्रत्यज्ञ-  | ,             |  |
| का लक्त्या श्रीर उसके भेदींका नि                       | रूपगा ३१    | १६२           |  |
| १४. पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्त्या और                    | उसके        |               |  |
| भेदोंका कथन                                            | 38          | १६४           |  |
| १४. अवधि आदि तीनी झानोंको अतीन                         | द्रय        |               |  |
| प्रत्यस न हो सकनेकी शङ्का और समा                       | ाधान ३७     | १६६           |  |

| विषय                                         |             | ăā    |
|----------------------------------------------|-------------|-------|
| १६. प्रसङ्गवश शङ्का-समाधानपूर्वक सर्वज्ञकी   |             |       |
| सिद्धि                                       | 86          | १६८   |
| १७. सामान्यसे सर्वक्रको सिद्ध करके ऋईन्तमें  |             |       |
| सर्वज्ञताकी सिद्धि                           | 88 .        | १७०   |
| ३. तृतीय-प्रकाश                              |             |       |
| १८. परोचं प्रमाणका लक्ष्या                   | 28          | १७३   |
| १६. परोच्च प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तर- | •           |       |
| की सापेच्तताका कथन                           | <b>४३</b> ं | १७४   |
| २०. प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृतिका निरूपगा        | ¥3 .        | Sas   |
| २१. प्रत्यभिज्ञानका लच्चण और उसके भेदोंका    | ٧           |       |
| निरूपग                                       | KÉ.         | १७६   |
| २२. तके प्रमाणका निरूपण                      | इ२          | 308   |
| २३. अनुमान प्रमाणका निरूपण                   | EX          | ्१८२  |
| २४. साधनका लच्चा                             | 33          | 8=8   |
| २४. साध्यका लच्या                            | . \$2       | १८४   |
| २६ अनुमानके दो भेद और स्वार्थानुमानका        | <b>₩</b> ₽  | . 055 |
| निरूपण                                       | <b>62</b>   | १८६   |
| २७. स्वार्थानुमानके श्रद्धीका कथन            |             | १८६   |
| २८. धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण  | <b>63</b> . | १८७   |
| २६. परार्थानुमानका निरूपण                    | OX.         | १८६   |
| ३०. परार्थानुमानकी जङ्गसम्पत्ति और उसके      | , _         |       |
| अवयवींका प्रतिपादन                           | 30          | 650   |
| ३१. नैयायिकाभिमत पाँच अवववीका निराकर्स       | .90         | 1860  |
| ३२. विजिगीषुकथामें प्रतिका और हेतुरूप दो     |             |       |
| ही श्रवयबोंकी सार्थकताका कथन                 | 30          | १६२   |
|                                              |             |       |

| विषय                                       |            | ब्रह       |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| ३३. वीतरागकथामें अधिक अवयवोंके बोले        | •          |            |
| जानेके श्रीचित्यका समर्थन                  | <b>=</b> 2 | 858        |
| ३४. बौद्धोंके त्रेरूप हेतुका निराकरण       | द्र        | 839        |
| ३४. नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन      |            |            |
| श्रीर उसका निराकरण                         | ES         | ११६        |
| ३६. अन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लच्चण होनेकी  | 1          |            |
| सिद्धि                                     | FR         | 808        |
| ३७. हेतुके भेदों चौर उपभेदों का कथन        | 43         | Sox        |
| ३८. हेत्वाभासका लक्ष्मण श्रीर उनके भेद     | 33         | -२०६       |
| ३६. उदाहरसाका निरूपसा                      | १०३        | . २१२      |
| ४०. उदाहरणके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासका        |            |            |
| कथन                                        | SOK        | २१३        |
| ४१. डपनय, निगमन श्रीर उपनयाभास तथा         | •          |            |
| निगमनाभासके लच्चण                          | 888        | <b>२१७</b> |
| ४२ त्रागम प्रमाणका लच्चण                   | २१२        | २१७        |
| ४३. श्राप्तका लच्चा                        | ११३        | २१८        |
| ४४. अर्थका लज्ञ्ण और उसका विशेष कथन        | 995        | २२०        |
| ४४. सत्त्वके दो भेद और दोनोंमें अनेकान्ता- | •          |            |
| त्मकताका कथन                               | १२२        | . २२३      |
| ४६. नयका लज्ञ्ण, उसके भेद और सप्तभङ्गी-    |            | :          |
| का प्रतिपादन                               | १२४        | २२४        |
| ४७. वन्थकारका अन्तिम निवेदन                | १३२.       | . २३०      |



श्रीसमन्तभद्राय नमः

### थीमद्भिनव-धर्मभूषण-यति-विरचिता

# न्याय-दीपिका

[ प्रकाशाख्यिटप्पगोपेता ]

-\*>>%

### १. प्रमाणसामान्यप्रकाशः

---0:株:株:4:0---

ेश्रीवर्द्धमानमर्हन्तं नत्वा वाल-प्रवुद्धये । विरच्यते पित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदीपिका ॥१॥

# प्रकाशास्त्र-टिप्पणम्
महावीरं जिनं नत्वा बालानां सुख-बुद्धये।
'दीपिकाया' विशेषार्थः 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ।।१॥

१ प्रकरणारम्मे, स्वकृतेर्निविभगरितमाप्त्यर्थम् , शिष्टाचारपरिपाल् नार्थम् , शिष्यश्चिद्धार्थम् , नास्तिकतापरिशरार्थम् , कृतकताप्रकासनार्थे या प्रकरणकारः श्रीमदिमनवधर्मभूषणनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मक्कलं विद्धाति—श्रीवद्धमानेति ।

श्रीवर्द्धमानमर्हुन्तं चतुर्विशतितमं तीर्थकरं महावीरम्। श्रथवा, श्रिया श्रानन्तचतुष्ट्यस्वरूपान्तरङ्गलक्ष्यया समवसरशादिवहिरङ्गस्वमावया च लच्या-, वर्द्ध मानः वृद्धेः परमप्रकर्षे प्राप्तः, श्रर्हन् परमार्हत्तमूह-स्तम् । नत्वा नमस्कृत्य । कायवाङ्मनसां त्रिशुद्धया प्रग्रम्येत्यर्थः । बालानां मन्दबुद्धीनाम् । जालाखिविधाः प्रोक्ताः—मतिकृताः, कालकृताः, शरीरपरि-मार्गकृतार्चेति । तत्रेह मतिकृता बाला यहान्ते नान्ये, तेषां व्यमिचारात् । कश्चिद्दष्टवर्षीयोऽपि निखिल्जानसंयमोपपन्नः सर्वज्ञः कुन्जको वा सकल-शास्त्रको भवति । न च तौ व्युत्पाचौ । ऋथ मतिकृता ऋपि बालाः किंहा-स्रा इति सेत् ; उच्यते; श्रव्युत्पन्न-संदिग्ध-विपर्ययस्तास्तन्वशानरहिता बालाः। श्रथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र बालाः। श्रथवा, प्रहराधाररापटवोः बालाः न स्तनन्धयाः। श्रथवाः श्रधीतव्याकरण-काव्य-कोशा श्रनधीत-न्यायशास्त्रा बालाः । तेषां प्रबुद्धये प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन बोधा-र्थम् । मितो मानयुक्तः परिमितो वा । स्पष्टो व्यक्तः । सन्दर्भी रचना यस्यां सा चासौ 'न्यायदीपिका'-प्रमाश-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरो प्रनथो 'न्यायदीपिका' इति भावः। विरच्यते मया धर्मभूषण्यतिना इति क्रियाकारकतम्बन्धः।

ननु मक्कलं न करणीयं निष्फलत्वात् । न हि तस्य किञ्चित्फलमुप-लम्यते । न च निर्विद्मपरिसमाप्तिस्तत्फलमुप्लम्यत एवेति वाच्यम् समा-स मक्कल्फलत्वानुपपत्तेः । तथा हि—मक्कलं समाप्तिं प्रति न कारण्म्, अन्वय-व्यतिरैकव्यभिचाराभ्योम् । सर्वत्र धन्वयव्यतिरैकविषया कार्य-कारण्मावः समधिगम्यते । कारण्यत्वे कार्यसत्वमन्वयः, कारण्यामावे कार्यामावो व्यतिरेकः । न चेमो प्रकृते सम्भवतः, मक्कलसत्वेऽपि मोक्कमार्ग-प्रकाशादौ समाप्त्यदर्शनात् । मक्कलाभावेऽपि च परीक्तामुखादौ समाप्ति-दर्शनात् । श्रतोऽन्वयव्यभिचारां व्यतिरेकव्यभिचारश्च । कारण्यत्वे कार्यास-त्यमन्वयव्यभिचारः । कारलाभावे कार्यक्तवं च व्यतिरेकव्यभिचार इति न चेतसि विषेयम् ; मक्कलस्य स्पल्लत्वसिद्धे : निष्फलत्वानुपपत्तेः । तद्यथा— मञ्जलं सफलम् शिष्टाचारविषयत्वात् इत्यनुमानेन मञ्जलस्य साफल्य-सिद्धेः, तच फलं प्रन्थारम्भे कर्तुद्धे दि 'प्रारम्धिमदं कार्ये निर्विष्ठतया परि-समाप्यताम्' इति कामनाया श्रवश्यम्मावित्वात्—निर्विष्ठसमाप्तिः कल्यते । यचोक्तम्—श्रन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराभ्यामिति, तद्युक्तम् ; मोद्धमार्गप्रका-शादौ विष्नबाहुल्येन मञ्जलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदर्शनात् । प्रचुरस्येव हि मञ्जलस्य प्रचुरविष्ननिराकरणकारणत्वम् । किष्ट्च, यावद्साधनसामग्रय-भावात्र तत्र समाप्तिदर्शनम् । 'सामग्री जनिका हि कार्यस्य नैकं कारण-म्' इति । तथा चोक्तं श्रीवादिराजाचार्यः—'समग्रस्येव हेतुत्वात् । श्रस-मग्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषामावात् । श्रन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वमाद्रे-न्धनादिविक्रलस्य व्यभिचारात् । तस्मात्—

त्राद्रेन्धनादिसहकारिसमप्रतायां यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्निः। तद्वद्विशुद्ध-चतिशयादिसमप्रतायां निर्विष्नतादि विद्यात्ति जिनस्तबोऽपि॥

—न्यायविनिश्चयवि० लि० प**०** २

त्रतो मोद्यमागेप्रकाशादी कारणान्तराभावाज परिसमाप्तः। ततो नान्वयव्यभिचारः। नापि परीद्यामुखादी व्यतिरेकव्यभिचारः, तत्र वाचिकस्य निवद्धरूपस्य मङ्गलस्याकरणेऽप्यनिवद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्। मङ्गलं हि मनोवचःकायमेदात् क्रिया भिद्यते। वाचिकमपि निवद्धाऽनिवद्धरूपेण हिविधम्। यरौरेवोक्तम्—'नाप्यसिव तस्मिन् तद्धवस्तस्य निवद्धस्याभावेऽप्यनिवद्धस्य तस्य परमगुक्गुणानुस्मर्णात्मनं मङ्गलस्यावश्यम्भावात्। तद्दित्तत्वस्य च तत्कार्यादेवानुमानात्। भूमादेः प्रदेशाद्वयवहितपावकाद्यनुमानवत्। मङ्गलसामग्रविकरूपस्य च काविकत्वस्य व काविकत्यस्य व काविकत्वस्य व काविकत्वस्य व काविकत्वस्य व काविकत्वस्य व काविकत्यस्य काविकत्यस्य काविकत्यस्य व काविकत्यस्य काविकत्यस्य काविकत्यस्य काविकत्यस्य व काविकत्यस्य काविकत्यस्

#### [ प्रमाख्-नय-विवेचनस्य पीठिका ]

\$ १. "प्रमाणनयेरिधगमः" इति महाशास्त्रतस्वार्थसूत्रम् [१-६]।
तत्त्वलु परमपुरुषार्थं निःश्रेयससाधनसम्यग्दर्शनादि विषयभूतजीवादि तस्वाधिगमोपायनिरूपणपरम् । प्रमाणनयाभ्यां हि इ
विवेचिता जीवादयः सम्यगिधगम्यन्ते । तद्वयितरेकेण् जीवाद्यिममे प्रकारान्तरासम्भवात् । ततः एव जीवाद्यिगमोपायभूतौ प्रमाणनयाविष विवेद्यद्यौ । तद्विचनपराः । द्विवेचनपराः । । द्विवेचनपराः । द्विवेच

मानसस्य वा विस्तरतः संद्येपतो वा शास्त्रकारे रवश्यंकरणात् । तदकरणे तेषां तत्कृतोपकारविस्मरखादसाधुत्वप्रसङ्गात् । साधूनां कृतस्योपकारस्या-विस्मरणप्रसिद्धेः। 'न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति' इति वचनात्।'—ग्राप्तपरी १९०३। परमे छिगुणस्तोत्ररूपस्य मङ्गलस्य पुण्यावान्तिरधर्म प्रथंसः फलमिति तु तत्त्वम् । त्रातो प्रन्थादौ मङ्गलमवश्यमा नरणीयमिति।

१ मोत्यास्तापरनामवेयम् । २ स्त्रम् । ३ चत्वारः पुरुषार्थाः— धर्मार्थकाममोद्धाः, तेषु परमः पुरुपार्थो मोद्धः स एव निश्रेयसमित्युच्यते । सक्लप्राणिभिर्मुख्यसाध्यत्वेनाभीष्ठत्वान्मोद्धस्य परमपुरुपार्थत्वमिति भावः । ४ त्रादिपरात्सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रं च ख्याते ।
५ स्रत्रादिपदेनाऽजीवास्त्रववन्धनंवर्रानजरामोद्धतत्वानि खहीतव्यानि । ६
प्रथक्कृताः विश्लेषिता इत्यर्थः । ७ ज्ञायन्ते । ८ प्रमासनवाम्यां विना । ६
प्रमासा-नयातिरिक्त-तृतीयाद्मिकारस्याभावात् । १० प्रकारान्तरासम्भवादेव ।
११ व्याख्यातव्यो । १२ प्रमासा-नयव्याख्यानतत्पराः । १३ स्रक्लक्कादिप्रसीता न्याखिविनिश्चयादयः । १४ प्रमेयक्कमलमात्रस्य च्याचकुमुद-

<sup>1</sup> द आ प्रत्योः 'हि' पाठो नास्ति। 2 प स मु प्रतिषु 'ते' पाठो नास्ति ।

म्भीरा' इति न तत्र बालाना मधिकारः । ततस्तेषां मुक्को-पायेन प्रमाण-नयात्मकन्याय स्वरूपप्रतिबोधकशास्त्राधिकार-सम्पत्तये प्रकरणमिद्मारभ्यते ।

#### [ त्रिविधायाः प्रकरगप्रवृत्तेः कयनम् ]

§२. इह है हि प्रमाण-नयविषेचनमुद्देश-लक्षणनिर्देश-परीका द्वारेण कियते। अनुद्दिष्टस्य लक्षणनिर्देशानुपपन्तेः। अनिर्दिष्ट-लक्षणस्य परीक्तितुमशक्यत्वात्। अपरीक्षितस्य विषेचनायोगात्। लोक-शास्त्रयोरपि तथैव • वस्तुविषेचनप्रसिद्धेः।

§ ३. तत्र ११ विवेकव्यनाममात्रकथन १२ मुद्देशः । ज्यतिकीर्श-

#### चन्द्र-न्यायविनिश्चयविवरणाद्यः।

१ न्यायिविनिश्चय-प्रमाणसंप्रह्म्ग्रोकवार्त्तिकाद्यः। २ प्रोक्कलवगानाम्। ३ प्रवेशः। ४ श्रक्करोन। १ निपूर्वादिएगतावित्यस्माद्वातोः
करणे घञ्मत्यये सित न्यायशन्दसिद्धः, नितरामियते ज्ञायकेऽथाँऽनेनेति
न्यायः, श्रर्थपरिच्छेदाकोपायो न्याम इत्ययः। स च प्रमाण-नयात्मक
एव 'प्रमाणनयरिविगमः' इत्यामिहितत्वादिति, लक्क्ण-प्रमाण-नय-निकेपचतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्क्ण-प्रमाणाम्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्कगप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणेर्थपरी क्यां न्याय इत्येके । पञ्चावयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यिषे केचित् । ६ न्यायदीपिकाल्यम् ।
७ श्रत्र प्रकरणे। प्रश्रते बोध्यम् उद्देशस्य प्रयोजनं विषेचनीयस्य
वस्तुनः परिज्ञानम्। लक्क्णस्य न्यावृत्तिक्यंवहारो वा प्रयोजनम्। परीक्कायाभ लक्क्णे दोषपरिहारः प्रयोजनम् । श्रतः एव शास्त्रकारा उद्देशकक्क्णिनर्देश-परीक्तामः शास्त्रप्रवृत्ति कुर्वाणा दृष्टाः। ६ श्रकृतोद्देशस्य
पदार्थस्य। १० उद्देशादिद्वारेख। ११ उद्देशादिषु मध्ये। १२ विवेचन-

वस्तुव्यावृत्तिहेतुर्लचगाम्'। तदाहुर्वात्तिककारपादाः<sup>२</sup> "परस्पर-व्यतिकरे<sup>3</sup> सति <sup>४</sup>येनाऽन्यत्वं तद्यते तल्लक्षगम्" [ तस्वार्थ-वा० २—८ ] इति।

१ प्रदिविधं । लक्षणम् २, श्रात्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्र "
यद्गतुस्वरूपानुप्रविद्धं तदात्मभूतम् १, यथाऽग्नेरीष्ण्यम् । श्रीष्ण्यं
द्धाग्नेः स्वरूपं ३सर्विमवादिभ्या व्यावर्त्तयति । तिद्वपरीतम१ नात्मभूतम् ४, यथा दण्डः पुरुषस्य । दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्डः
पुरुषाननुप्रविष्ठ एव पुरुषं १० व्यावर्त्तयति । ऽयद्गाष्यम् 'तत्रात्मभूत-

योग्यस्य नाममात्रनिरूपणं यथा घटविवेचनप्रारम्धे घट एव विवेह्मव्यो भवति ।

१ परस्पर्शमिलितानां वस्तूनां व्यावृत्तिजनकं यद् तल्लक्षणमिति भावः । श्रित्र लक्षणं लक्ष्यं, रोषं तस्य लक्षणम् । २ तत्त्वार्थवात्तिककाराः श्री-मङ्गुकलङ्कदेशाः। "पादाः मद्रारकां देवः प्रयोज्याः पूज्यनामतः।" श्रा० प० १। ३ समानधर्माधारतया परस्परविषयगमनं व्यतिकर इति, एवं यत्रान्योन्यव्यतिकरे सति, इति भावः । ४ परस्परमिलितपदार्थव्यावृत्तिकार-केण । ५ तयोर्मध्ये । ६ कथंचिदविष्वक्भावाख्यतादात्म्यसम्बन्धाविष्ठिक्षधर्म-स्यात्मभूतलक्षण्त्वम् । ७ जलादिभ्यः। प्रवस्तुस्वरूपाननुप्रविष्टं तदनात्म-भूतम् । भवति हि द्एडः पुरुषस्य लक्षणम्, स च नाऽऽत्मभूतः, पुरुषादन्य-त्राऽप्युपलभ्यमानत्त्रात् । श्रत एवात्मभूतलक्षणादनात्मभूतलक्षणस्य भेदः । ६ कथंचित्रविष्वक्भावारव्यसंयोगादिसम्बन्धाविष्ठज्ञस्यानात्मभूतलक्षणत्वम् । १० श्रदण्डनः सकाशात् पृथक्करोति ।

<sup>ा &#</sup>x27;तद्भिविधन्' इति त्रा प्रतिपाठः । 2 'लक्षां' इति पाठः त्रा प्रती नास्ति । 4 'चेति' द प्रती पाठः । 3, 5 'तद्' म प मु प्रतिषु पाठः ।

मग्नेरीष्र्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य द्राक्ः" [राजवा॰ भा॰ २-८] इति ।

१४ 'श्रसाधारणधर्मव चनं । लक्षणम्' इति केचित् '; तदनुषश्रम् '; लक्ष्यधर्मिव चनस्य लक्षणधर्म च चने न सामानाधिकरण्यामावश्रसङ्गात् । दरडादेरतद्धर्मस्यापि लक्षणत्वाच । किञ्चाव्यामाभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि तथात्वात् । तथा हि त्रयो लक्षणाभासभेदाः, श्रव्याप्तमतिव्याप्तमसम्भवि चेति । तत्र लक्ष्येकदेशशृक्यव्याप्तम्, यथा गोः शावलेयत्वम् । "लक्ष्यालक्ष्यशृक्यतिव्याप्तम्,
यथा तस्यैव पशुत्वम् । वाधितलक्ष्यशृक्यसम्भवि, यथा नरस्य
विषाणित्वम् । श्रत्र हि लक्ष्येकदेशवर्षिनः पुनरव्याप्तस्यासाधारण-

१ नैयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा । २ तद्युक्तम्, सदोषत्वात्। अत्र हि
लच्चास्य लच्चो त्रयो दोषाः सम्भवन्ति — अन्याप्तिरतिन्याप्तिरसम्भवश्चेति ।
तत्र लच्चपर्मिवचनादिनाऽसम्भवे दोष उक्तः । द्रखादेरित्यादिनाऽन्याप्तिः प्रदर्शिता । किञ्चेत्यादिना चातिन्याप्तिः कथिता । एतच्च
परिशिष्टे स्पष्टम् । अत्रासाधारणत्वं तदितरावृक्तित्वं ग्राह्मम् । लच्चेतरावृक्तित्वमित्यर्थः । ३ सामानाधिकरण्यं दिधा — आर्थे शान्दञ्च । तत्रैकाधिकरणवृक्तित्वमार्थम्, यथा क्रतस्योः । शान्दं त्वेकार्थप्रतिपादकत्वे सति समानविभक्तिकत्वं भिन्नप्रवृक्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नयं वृक्तित्वरूपं वा, यथा नीलं
कमलमित्यत्र । प्रकृते शान्दं समानाधिकरण्यं प्राह्मं वचनशब्दप्रयोगात् ।
वचनेन हि वचनस्य शान्द-स्थमानाधिकरण्यं प्राह्मं वचनशब्दप्रयोगात् ।
वचनेन हि वचनस्य शान्द-स्थमानाधिकरण्यम् । तच्चासाधारण्धमंवचनस्य सञ्चण्देऽसम्भवि । शेषं परिशिष्टे दृष्टव्यम् । ४ पुरुषानसाधारण्धमंवचनस्य सञ्चण्देऽसम्भवि । शेषं परिशिष्टे दृष्टव्यम् । ४ पुरुषानसाधारण्धमंस्यापि — द्रग्डादिनं पुरुषस्यासाधारण्धमंस्तथापि सञ्चणं भवतीति भावः ।
५ सदोषलञ्चणं लच्चणाभासम् । ६ असाधारस्यभमंत्वात् । ७ यस्य
सञ्चणं क्रियते तत्त्वच्यं तद्विकमसन्द्रयं ग्रेयम् ।

I. 'ब्रह्मधारग्धमीं लक्ष्यम्' इति म प अत्योः पाटः ।

धर्मत्वमस्ति न तु लक्षभूत गोमात्र । तस्माध-धोक्तमेव तक्ष्यम्, तस्य कथनं लक्ष्यानिर्देशः।

- ् ६. विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदीर्वेल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा<sup>3</sup>। सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2 प्रवर्त्तते।
- § ७. प्रमाणनययोरप्युदेशः सूत्र ४ एव कृतः । लक्त्णमिदानीं निर्देष्टन्यम् । परीक्ता च "यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्देशानुसारेण् ६ लक्क्णकथनम्' इति न्यायात्प्रधानत्वेन प्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्ण्णमनुशिष्यते ।
- १ गोत्वाविच्छुन्नसकलगोः । २ व्यतिकीर्णंवस्तुव्यादृत्तिहेतुरित्येव ।
  ३ 'लित्तितस्य लक्त्णमुपपद्यते नवेति विचारः परीक्ता'—( तर्कसं० पद्कृ० ए० ४ )। ४ 'प्रमाणन्यैरिधगमः' इति तत्त्वार्यस्त्रस्य पूर्वोल्लिखिते सूत्रे ।
  ५ यथावसरम् । ६ उद्दे शक्रमेण,यथोह् शस्तथा निर्देश इति मानः । ७ अथ प्रमाणन्यवार्मध्ये प्रमाणापेक्या नयस्याल्पाच्तरत्वात्प्रथमतस्तस्यैवोह् शः कर्तं ब्योऽत आह् प्रधानत्वेनेति । ननु तथापि कथं प्रमाणस्य प्रधानत्वं १ थेन प्रथमं तदुिष्ट्रियत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्याभ्यिद्वित्त्वात्प्रधानत्वम् , अभ्यदित्त्वं च 'प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रदृत्ते व्यवहारहेतुत्वात् । यतो हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रदृत्तिक्वं व्यवहारहेतुत्वात् । यतो हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रदृत्तिक्वं वान्येष्वतोऽभ्यिद्वंत्त्वं प्रमाणस्य । अथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयवविषया नयाः । तथान्वोक्तम्—"सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः"इति'।
  —( तत्त्वार्यवा १-६ )। ८ कथ्यते ।

<sup>1 &#</sup>x27;मात्रस्य' इति इ प्रतिपाठः । 2 'खल्वेवं चेदेवं स्थादेवं न स्था-दित्येवं' इति झा प्रतिपाठः । प मु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'यथोचितं' इति इ प्रतिपाठः ।

#### [ प्रमाणसामान्यस्य लक्त्रणकथनम् ]

§ ८. सम्यग्झानं प्रमाणम् । श्रत्र प्रमाणं लक्ष्यं सम्यग्झानत्वं । तस्य लक्षणम् । गोरिव सास्नादिमत्वम् , श्रग्नेरिवीष्ण्यम् । श्रत्र । स्रत्र सम्यक्षदं संशयविपर्ययानध्यवसायनिरासाय क्रियते, श्रप्रमाण-त्वादेतेषां आनानामिति ।

१६ तथा हि—विरुद्धानेककोटिस्पर्शि ज्ञानं संशयः, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष साधारणोर्ध्वतादिधर्मदर्शनात्तिद्वशेषस्य वक्रकोटरशिरःपाण्यादेः साधकप्रमाणाभावादनेककोट चवलम्बत्वं ज्ञानस्य । विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्ययः, यथा
शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम् । अत्रापि सादृश्यादि निमित्तवशाच्छुकिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचनमात्रमनभ्यवसायः ,यथा पथि। गच्छतस्तृणस्पर्शादिज्ञानम् । इदं ।
हि नानाकोट चवलम्बनाभावान्न संशयः । विपरीतैककोटिनिश्चया-

१ यावत्सम्यशानेषु वृत्तः सामान्यरूपे धर्मः सम्यशानत्वम् ।
२ 'सम्यशानं प्रमाण' मित्यत्र । ३ संशयादीनाम् । ४ कोटिः—पद्यः, श्रवस्था वा । ५ उभयवृत्तिः सामान्यरूप ऊर्ध्वतादिधर्मः साधारणः । ६ स्थागुपुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषो वक्रकोटरादिः । पुरुषस्य तु शिरःपार्यादिरिति
भावः । ७ तदभाववित तत्प्रकारकं ज्ञानं विपर्ययः, यथा रजतत्वाभावविति
शुक्तिशकते रजतत्वप्रकारकं 'शुक्तौ इदं रजतम्' इति ज्ञानमित्याशयः ।

प्रादिपदेन चाकचिक्यादिग्रहण्म् । ६ श्रानिश्चयस्वरूपं संशय-विपर्ययभिन्नजातीयं ज्ञानम् । १० श्रानध्यवसायाख्यज्ञानस्य संशय-विपर्यया-

I 'पथि' इति पाठो म 'प्रतौ नास्ति।

भावान विपर्यय इति पृथगेव । एतानि च स्वविषयप्रमितिजन-कत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यग्ज्ञानानि तु न भव-न्तीति सम्यक्पदेन व्युक्खन्ते । ज्ञानपदेन प्रमातुः प्रमितेश्च च्यावृक्तिः । श्रस्ति हि निर्देषित्वेन तत्रापि सम्यक्तं न तु ज्ञान-त्वम् ।

\$१० ननु प्रमितिकर्तुः प्रमातुर्ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिने व्यावर्त्तियतुं शक्या, तस्या अपि "सम्यग्ज्ञानत्वादिति चेत्; भवेदेवम्"; यदि "भावसाधनमिह

भ्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसाधयति इद्मिति, इदम्—श्रनध्यवसायाख्यं ज्ञानम् । इदमत्र तात्पर्यम्—संशये नानाकोट्यवलम्बनात्, विपर्यये च विपरीतेक-कोटिनिश्चयात् । श्रनध्यवसाये तु नैकस्या श्रिपि कोटेनिंश्चयो भवति । ततस्तदुभयभिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपमेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञानं भिन्न-मेव । तथा चोक्तम्—'श्रस्य (श्रनध्यवसायस्य ) चानवधारणात्मकत्वे-ऽपि कारणस्वरूपादिमेदान्न संशयता । श्रप्रतीतिवशेषविषयत्वेनाऽपि श्रस्य सम्भवादुभयविशेषानुत्मरण्जसंशयतो भेद एवेति कन्द्लीकाराः ।'— प्रशस्तपा० टि० प० ६१ ।

१ संशय-विपर्ययाभ्याम् । २ संशयादीनि । ३ निराक्रियन्ते । ४ सम्यक्पदस्य कृत्यं प्रदर्श्य ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्शयति ज्ञानपदेनेति । ५ ननु ज्ञानपदेन यथा प्रमातुः प्रमितेश्व व्यावृत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता
तस्यापि ज्ञानत्वाभावात् , इति चेत्तस्यापि चशब्दाद्म्रहणं बोध्यम् । यद्यपि
स्वपरिच्छेद्यापेत्वया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादिबहिरथांपेत्वया
प्रमेयत्वं नास्तीत्यतो युक्तं चशब्दात्तस्य ग्रहण्म् । ६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमेये च । ७ भावसाधनपत्वे । ८ प्रमितेरब्यावर्शनम् । ६ ज्ञितमात्रं ज्ञानमिति ।

झानपदम । करणसाधनं खल्वेतब्झायतेऽनेनेति झानमिति । "करणाधारे चानट्" [जैनेन्द्रव्या० २।३।११२] इति करणोऽप्यनट्प्रत्य-यानुशासनात् । भावसाधनं तु झानपदं प्रमितिमाहः । अन्यद्धि भावसाधनात्करणसाधनं २ पदम् । २ एवमेव अप्रमाणपदमपि प्रमी-यतेऽनेनेति करणसाधनं कर्त्तव्यम् । ४ अन्यथा सम्यख्यानपदेन सामानाधिकरण्याघटनात् । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाणमिति सिद्धम् । तदुक्तं प्रमाणनिर्णये—"इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणा-त्वम् ॥ प्रत्यव्यनिर्णय प्रशे इति ।

§ ११ नन्वेव मण्यत्तिङ्गादा वितव्याप्तिर्तक्षणस्य के त-

१ विधानात्। २ ज्ञानपदवत्। ३ 'सग्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' इत्यत्र
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्तं 'प्रमाणम्' इति पदम्। ४ प्रमाणपदं करणसाधनं
नो चेत्। ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्तेः । ६ सुनिश्चितम् । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पादकमित्यर्थः। ८ संशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्य व्यावृत्ताविष अथ च प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेऽपि। ६ आदिपदेन धूमादेर्ग्रहणम्। १० अयमत्राशयः —यदि 'प्रमितिकियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाणम्'
इति प्रमाणार्थः कक्षीकियते तिहं प्रमितिकपं पत्तं प्रति करणत्वेनाक्षलिक्नादेरपि प्रमाणत्वप्रसङ्गात्। अक्षलिक्नादिः—इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः। ११

<sup>ं 1&#</sup>x27;प्रसितिराह' इति आ प्रतिपाठः। 2 'साधनपद्' इति प प्रतिपाठः।

प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहारा इति चेत्; न ; अज्ञादेः प्रमितिं प्रत्यसाधकतमत्त्वात्।

\$१२ तथा हि—प्रमितिः प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । भा चाझानिवृत्तिरूपा, 'तदुत्पत्ती करणेन करणेन असताः ताबदझानिवरोधिना भवितव्यम्। न चाचादिकमझानिवरोधिन, अचेतनत्वात्। तस्मादझानिवरोधिनश्चेतनधर्मस्यैव करणत्वमुचितम्। लोकेऽप्यन्धकारविघटनाय तद्विरोधी प्रकाश प्रवोपास्यते न पुनर्घटादिस्त 'दिवरोधित्वात्।

§ १३ किञ्च, त्रस्वसंविदितत्वादत्तादेर्नार्थप्रमिती साधकतम-त्वम्, स्वावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात् । ज्ञानं तु स्व-परावभासकं परावभासकं प्रदीपादिवत्प्रतीतम्। ततः स्थितं प्रमितावसाधक-तमत्वादकरण् परावभाके

§ १४ चत्तुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शरणम्,

## त्रच-लिङ्गादौ ।

१ समाधत्ते नेति । २ वादिनः प्रतिवादिनो वा । ३ विवादः । ४ प्रमितिः । ५ प्रमित्युत्पत्तौ । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्य । ८ प्रदी-पादिः । ६ श्रन्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात् । ११ स्वपरपरिच्छेदकम् । १२ प्रमितिं प्रति न करणम् ।

I 'इति व्यवहारः' आ प्रतौ नास्ति। 2 'तदुत्पत्तौ तु' इति द प्रतिपाठः । 3 'भवता' इति पाठो म प मु प्रतिषु श्रिषकः । 4 '' दिकं तद्विरोधि' इति द प्रतौ पाठः । 5 'घटवत्' इत्यिषकः पाठो म प प्रत्योः ।

उपचारप्रवृत्ती च सहकारित्वं निबन्धनम् । न हि सहकारित्वेन वित्ताधकिमद् मिति करणं नाम, साधकिवशेषस्यातिशयवतः करणस्वात्। तदुक्तं जैनेन्द्रे—"साधकतमं करणम्" [ ] इति । तस्मान्न लच्चणस्याक्षादावित्वयाप्तिः।

१ १५ श्रथापि धारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां सम्य-ग्रानत्वात् । न च "तासामाहतमते प्रामाण्याभ्युपगम इतिः उच्यतेः एकस्मिन्नेव घटे घटविषयाज्ञानिवघटनार्थमाचे ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घटप्रमिती सिद्धायां पुनर्घटोऽयं घटोऽयमित्येवमुत्प-श्रान्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु धारावाहिकज्ञानानि भवन्ति । "नद्ये-तेषां अमितिं प्रति साधकतमत्वम्, प्रथमज्ञानेनेव प्रमितेः सिद्ध-त्वात्। कथं तत्र " लच्चणमतिब्याप्नोति १ तेषां "गृहीतप्राहित्वात्।

\$ १६ ननु घटे दृष्टे पुनरन्यच्यासङ्गेन १२ पश्चात् घट एव दृष्टे पश्चात्तानं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकवदिति चेतः; नः

१ 'मुख्याभावे सित प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते' इति नियमात् । २ प्रमितिसाधकम् । ३ ग्रद्धादिकम् । ४ ग्रसाधारणसाधकस्य ज्ञानस्य । ५ ग्रत्रातिशयो नाम नियमेन कार्योत्पादकत्वम् । ६ ग्रद्धालि- ङ्गादावितव्याप्तिवारणेऽपि । ७ धारावाहिकबुद्धीनाम् । ८ ग्राद्धोन घट- ज्ञानेन । ६ धारावाहिकज्ञानानाम् । १० धारावाहिकबुद्धिषु । ११ धारा- वाहिकज्ञानानाम् । १२ ग्रन्थिमन् कार्ये व्यापृते चित्तस्याभ्यासशिकव्यी- सङ्गः । बुद्धोरन्यत्र संचारो विषयान्तराकृष्टत्वं वा व्यासङ्गः ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति' पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति। 2 'मवन्ति' म प मुप्रतिषु नास्ति। 3 'एषां' इति म प मुप्रतिषु पाठः।

'हष्टस्थापि मध्ये समारोपे<sup>२</sup> सत्यद्दष्टत्वात्<sup>3</sup>। तदुक्तम्—"दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्" [परीज्ञा० १-५ ] इति ।

\$ १७ ४एतेन निर्विकल्पके सत्तालोचनरूपे दर्शनेऽप्यतिव्या-प्रिः परिहृता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमित्तं प्रति करणस्वा-भावात्। निराकारस्य इत्तानत्वाभावाच । "निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञानम् " [ तर्वार्थसि० २-६ ] इति प्रवचनात् । तदेवं प्रमाणस्य सम्यव्ज्ञानमिति लक्षणं नाऽतिव्याप्तम् । नाऽप्यव्याप्तम्, लक्ष्ययोः प्रत्यक्तपरोक्षयोद्याप्यवृत्तेः । नाऽप्यसम्भवि, 'लक्ष्यवृत्तेरवाधि-तत्वात् ।

## [ प्रमाणस्य प्रामाण्यनिरूपणम् ]

# § १८ किमिदं <sup>१ १</sup>प्रमाण्स्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष-

१ ज्ञातस्यापि। २ संशयविषयंयानध्यवमायविस्मरणलक्षणे। ३ ज्ञातपदाधोंऽपि सित संशये, विषयंये, अनध्यवसाये, विस्मरणे वाऽज्ञाततुल्यो भवति।
अतस्तद्विषयकं ज्ञानं प्रमाणमेवेति भावः। ४ अक्लिङ्गशब्दधारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिनिराकरणेन। ५ निर्विकल्पकदर्शनस्य। ६ अनिश्चयात्मफत्वेन। ७ आगमात्। = यावल्लक्येषु वर्तमानत्वं व्याप्यवृत्तित्वम्। ६
लक्ष्ययोः प्रत्यक्षपरोक्षयोः। १० तदेव हि मम्यक् लक्षणं यदव्याप्यादिदोषत्रयश्च्यमित्यभिप्रत्य प्रत्यकृता दोपत्रयपिहारः कृतः। ११ प्रामाण्यं
स्वतोऽप्रामाण्यं परत इति मीमांसकाः, अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत
इति ताथागताः, उभयं स्वत इति मांख्याः, उभयमि परत इति
नैयायिक-वैशेषिकाः, उभयमि कथिवल्यतः कथिवल्यरत इति

<sup>1</sup> म पं मु प्रतिषु 'दर्शनस्य' इत्यभिकः पाठः। 2 म प मु प्रतिषु 'तस्मान्' इति पाटः।

याऽव्यभिचारित्वम् । 'तस्योत्पत्तिः कथम् १ स्वत एवेति मीमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति झानसामान्यसामप्री-मात्रजन्यस्विमत्यर्थः र । तदुक्तम्—"ज्ञानोत्पादकहेत्वनितिरिक्तजन्य-त्व मुत्पत्ती स्वतस्त्वम्" [ ] इति । ४न ते मीमां-सकाः, झानसामान्यसामप्र्याः संशयादाविष झानविशेषे सत्त्वात् । वयं ९ तु बृमहे ज्ञानसामान्यसामप्रयाः साम्येऽिष संशा्यादिरप्रमागां सम्यम्झानं प्रमाणिमिति विभागस्तावदिनवन्धनो न भवति । ततः संशयादी यथा हेत्वन्तर मप्रामाण्ये दोषादिक-मङ्गीक्रियते १ तथा प्रमाणेऽिष १ भप्रामाण्यनिवन्धनमम्यद्वश्य-मभ्युपगन्तव्यम् । श्रम्यथा १ प्रमाणाप्रमाणिवभागानुपपत्तेः १ ।

स्याद्वादिनो जैना इत्येवं वादिनां विप्रतिपत्तेः सद्भावार्त्सशयः स्यात्तिशः करणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदमिति ।

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्प्रामा॰ एयमपि न तद्भिक्रकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्यात्पादको यो हेतुः कारणं तदितिरिक्ताजन्यत्वं ज्ञानोत्पादककारणोत्पाद्यत्वमित्यथेः । ४ समा- धर्ने नेति, मीमांसकाः—विचारकुशलाः । ५ समप्राणां भावः— एककार्य- कारित्वं सामग्री—यार्वान्त कारणांन एकस्मिन्कार्यं व्याप्रियन्ते तानि सर्वाणि मामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने । ७ जैनाः । ८ ग्रकारणः । ६ एकस्माद्धे तोरन्यां हेतुः हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्धिककारणमित्य- र्थः । १० स्वीक्रियते, भवता मीमांसक्तेन । ११ गुणादिकम् — नैर्मल्यादिन कम् । १२ गुणादेकम् — नैर्मल्यादिन कम् । १२ गुणादेकम् ज्ञानं प्रमान्यक्तिमाणिमिति विभागी न स्थात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;प्रामाएयं' इत्यधिकः पाटः म प्रती । 2 'ग्रपि' इति आ प्रती मास्ति ।

११६ 'एवमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु स्वत इति न न नक्क्यमः ; विपर्ययेऽपि समानत्वातः । शक्यं हि वक्तुमप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति । तस्मादप्रामाण्यवत्प्रामाण्यमपि परतः एवोत्पद्यते । न हि पटसामान्यसामग्री रक्कपटे हेतुः । तद्वज्ञ ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाण्ज्ञाने हेतुः, भिन्नकार्ययोभिन्नकारणप्रभवत्वावश्यम्भावादिति ।

§ २० कथं तस्य इति: १ अभ्यस्ते विषये स्वतः, अनभ्यस्ते तु परतः। कोऽयमभ्यस्तो विषयः १ को बाऽनभ्यस्तः १ उच्यतेः परिचितस्वप्रामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्वयितिरिकोऽनभ्यस्तः। किमिदं स्वत इति १ किं नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा-एयज्ञितः। स्वत इति । ततोऽतिरिकाङ्काष्तिः परत इति ।

§ २१ तत्र ताबद्भ्यस्ते विषये2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व-रूपज्ञप्तिसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमपि ज्ञायन एव। 'श्रम्यथोत्तर''-चण एव निःशङ्कप्रवृत्तेरयोगान्'। श्रस्ति हि जलज्ञानोत्तरचण एव निःशङ्कप्रवृत्तिः4। श्रनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल-

१ प्रामाण्याप्रामाण्ययोभिन्नकारणसिद्धे ऽपि । २ जैन उत्तरयित नेति । ३ निर्मलतादिगुणेभ्यः । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकार्यन्त्वादप्रामाण्यवदित्यनुमानमत्र वोध्यम् । ५ प्रामाण्यस्य । ६ निश्चयः । ७ परिचिते । ८ ज्ञानस्वरूपज्ञमिसमये प्रामाण्यनिश्चयो नो चेत् । १० जलज्ञानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्तिनं

<sup>ा</sup> म प मु प्रतिषु 'प्रमाख्यस्य' इति पाटः । 2 म मु 'श्रम्यस्तविषये' इति पाटः । 3 म प मु 'जलमिद्मिति' पाटः । 4 प मु 'निःशंका' पाटः ।

क्रानं मम जातिमिति क्रानस्वरूपनिर्णयेऽपि प्रामाण्यनिर्णयोऽन्यत । एव । व्यन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपपत्तेः । अस्ति हि सन्देहो जलक्रानं मम जातं 'तित्कं जलमुत मरीचिका' इति । ततः धम-लपरिमलशिशिरा मरुत्पचारप्रभृतिभिरवधारयित—'प्रमाणां प्रा-क्रनं जलक्रानं कमलपरिमलाग्रन्यथानुपपत्तेः' इति ।

\$ २२. "जत्पित्तवत्प्रामाण्यस्य क्रप्तिरिप परत एवति योगाः"।
तत्र प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परत इति युक्तम्। क्रप्तिः पुनरभ्यस्तविषये स्वत एवति स्थितत्वान् "क्रप्तिरिप परत "एवत्यवधारणानुपपत्तिः । ततो "व्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एवः क्रप्ती
तु "अकदाचित्त्वतः "अकदाचित्परत इति। तदुक्तं प्रमाणपरीचायां
क्रिमं प्रति "—

भग्नाणा भदिष्ट-संसिद्धि भेटरन्यथाऽतिप्रसङ्गतः भेष्ट । प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा भेष्ट त्परतोऽन्यथा भाष्टि प्र.प.ए.६३]

स्यात् । १ संवादशानान्तरादर्थाकयाश्चानाद्वा । २ अनभ्यस्ते—अपरिचिते विषये प्रामाणयानण्योऽन्यतो न स्यात् । ३ बालुपुञ्जः । ४ सन्देहानन्तरम् । ५ साध्यम् । ६ धर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा । ८ यौगाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा । ८ यौगाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा । ८ विश्वितन्त्वात् । ११ अन्यानवृत्तिरूपफलजनकावधारणपरकेवकारप्रयोगासम्भवात् । १२ सम्यग् निश्चितम् । १३ अभ्यासदशायाम् । १५ अनभ्यासदशायाम् । १५ अनभ्यासदशायाम् । १५ अनभ्यासदशायाम् । १५ अतिमिनिप्रत्य । १६ सम्यग्ञानात् । १७ इप्टोऽथंस्तस्य सम्यक्प्रकारेण् सिद्धिकृतिलक्ष्णाऽभिल्वित्रप्रातिलक्षणा वा । उत्पत्तिलक्षणा तु सिद्धन्धित्र । १० अभ्यासदशायाम् ।

I 'मन्द' इत्याधकः पाठो मुद्रितप्रतिषु । 'नुपपत्तः' इति द प्रातिपाठः ।

§ २३. तदेवं सुड्यवस्थितेऽपि प्रमाणस्वरूपे दुर्राभिनिर्वेशवर्श-गतैः सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां स्वमस्ताननुगृङ्खीमः । तथा हि—

[ सौगतीयप्रमाणलच्यस्य समीचा ]

१ २४ - "श्रविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्" [प्रमाणवाण र-१] इति बौद्धाः । तदिदमविसंवादित्वमसम्भवित्वादत्तक्षणम् । बौद्धेन हि प्रत्यत्तमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते। तदुक्तं न्यायिवन्दी — — "द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्", "प्रत्यत्तमनुमानञ्ज्ञ" [न्यायिवन्दु ए० १०] इति। तत्र न तावत्प्रत्यत्तस्याविसंवादित्वम् , तस्य निर्विक-ल्यकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वाभावात् । नाऽप्यनुमानस्य, तन्मतानुसारेण् तत्स्याऽप्यपरमार्थभूतसामा-न्यगोचरत्वादिति ।

[ कुमारिलमहीयप्रमाणलच्चास्य समीचा ] \$ २४: "अनिधगतत्तथाभूताथिनिश्चायकं प्रमाणम्" [ शास्त्र-

१ मिथ्यात्वामिप्रायेः । २ जनानाम् । इ उपकुर्मः । ४ न निर्दो-षलक्षणम् । ५ बौद्धतार्किकधर्मकीर्त्तिविरचिते न्यायिनदुनाम्नि प्रन्थे । ६ यन्न समारोपविरोधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च प्रत्यक्षम् , तस्मान्न तदिसंवादीति भावः । ७ ग्रविसंवादित्वमिति सम्बन्धः । ८ बौद्ध-मतानुसारेण । ६ ग्रनुमानस्थापि । १० ग्रयमत्राशयः चौद्धमते हि हिविधं प्रमेयं विशेषाख्यं स्वलक्ष्णमन्यापोहाख्यं सामान्यं च । तत्र स्व-लक्षणं परमार्थभूतं प्रत्यक्ष्यं विषयः स्वेनासाधारणेन लक्ष्णेन लक्ष्यमा-खत्वात् , सामान्यं त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषयः परिकत्पितत्वात् । तथाः दी० १० १२३ ] इति भाष्टाः । तद्याञ्याप्तम् ; तैरेव प्रमाण्त्वेना-भिमतेषु धारावाहिकज्ञानेष्वनधिगतार्थनिश्चायकत्वाभावात् । उत्तरोत्तरज्ञण्विशेषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनधिगतार्थ-निश्चायकत्वमिति उनाऽऽशङ्कनीयम् , च्रणानामितसूद्माणामाल-ष्च्यितुमाशक्यत्वात् ।

## [ प्रभाकरीयप्रमाग्गलक्ग्रस्य समीका ]

§ २६. "श्रनुभृतिः प्रमाणम्" [वृहती १-१-५] इति प्राभाकराः । तद्य्यसङ्गतम्; श्रनुभृतिशब्दस्य भावसाधनत्वे करणलच्चणप्रमाणाव्याप्तेः, 'करणसाधनत्वे तु भावलच्चणप्रमाणाव्याप्तेः, करणभावयोक्तभयोरि 'तन्मते प्रामाण्याम्युपगमात्। तदुक्तं शालिकानाथेन—

'यदा भावसाधनं तदा संविदेव प्रमाणं करणसाधनत्वे त्वा-त्ममनःसन्निकर्षः" । प्रकरणपं प्रमाणपा पृ ६४ ] इति ।

चापरमार्थभूतसामान्याविषयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति मावः।

१ गृहीतार्थविषयकाण्युत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि धारावाहिकज्ञानानं तेषु। २ नन्तरोत्तरजायमानधारावाहिकज्ञानानां तत्तत्त्वणविशिष्यप्रयायर्थनिश्चायकत्वेनागृहीतार्थविषयकत्वमेव ततो न तेरव्याप्तिरिति शङ्कितुर्भावः।
३ शङ्का न कार्या। ४ श्रादर्शयितुम्। ५ 'प्रमाणमनुभूतिः'—प्रकरणपञ्जिष्
५० ४२। ६ प्रभाकरमतानुसारिगः। ७ श्रनुभवोऽनुभूतिरित्येवंभूते। ८ श्रमुक्यतेऽनेनेति श्रनुभृतिरित्येवंरूपे। ६ प्राभाकराणां मते। १० प्रभाकरभ्यतेऽनेनेति श्रनुभृतिरित्येवंरूपे। ६ प्राभाकराणां मते। १० प्रभाकरभतानुसारिगां शालिकानायेन यदुक्तं तत्प्रकरणपञ्जिकायामित्यं वर्धते—
'यदि प्रभितिः प्रमाणं इति भावसाधनं मानमाश्रीयते तदा संवि-

I द पती 'लक्षितुम' इति पाठः।

## [ नैयायिकानां प्रमाणलक्ष्यस्य समीका ]

§ २७. "प्रमाकरणं प्रमाणम्" [न्यायमं प्रमा १९ २५] इति नैयायिकाः । दतदपि प्रमादकृतं लक्षणम् ; ईश्वराख्य एव "तद्भीकृते । प्रमाणेऽव्याप्तेः । अधिकरणं हि महेश्वरः प्रमाया न तु करणम् । न चायमनुका पालम्भः, "तन्मे प्रमाणं शिवः" व

देव मानम्। तस्याश्च व्यवहारानुगुण्स्वभावत्वाद्धानोपादानोपेकाः फलम्। प्रमीयतेऽनेनेति कर्ण्साधने प्रभाण्शव्दे त्र्यात्ममनःसन्निकर्णात्मनो झानस्य प्रमाण्यत्वे तद्वलभाविनी फल (लं) संविदेव बाह्यव्यवहारोपयोगिनी सती"—प्रमाण्या॰ प॰ पृ॰ ६४।

१ वात्यायन-जयन्तभट्टाद्यस्तार्किकाः । यथा हि 'प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिषानः प्रमाण्यान्दः'—न्यायभा॰ १०१० ३, 'प्रमीयते येन त-त्रमाण्यामिति करणार्थाभिषायिनः प्रमाण्यान्दात् प्रमाकरणं प्रमाण्यानवान्यते'—न्यायमं० प्रमाण्० ए० २५ । २ प्रमाकरणं प्रमाण्मिति नैया-ियकाभिमतमपि । ३ सदोषम् । ४ महेश्वरे । ५ नयायिकरम्युपगते । ६ श्राश्रयः । ७ तत्प्रमायाः नित्यत्वात्करण्त्वासम्भवात् । ८ श्रत्रायमाश्यः—उपालम्भो दोषः ( श्रारोपात्मकः ), स च 'महेश्वरः प्रमाण्म' इत्येवंरूपो नानुक्तो भवता न स्वीकृत इति न, श्रपि तु महेश्वरस्य प्रमाण्त्वं स्वीकृत-मेव 'तन्मे प्रमाण् शिवः' इति वचनात्, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाणाः श्रिकरण्त्वेन प्रमाकरण्त्वाभावाद्व्यामिदोषकथनं श्रन्थकृतां सङ्कतमेवेति भावः । ६ सम्पूर्णः श्लोकस्त्वित्थं वर्शते—

साज्ञात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेज्ञस्थितौ
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवन्तुक्रमः।
लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः
शङ्कोन्भेषकलङ्कभः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः॥

I 'ईश्वराख्ये तदङ्गीकृत एव' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

[न्यायकुमु॰ ४–६] इति 'योगाप्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात्। तत्परिहाराय केचन बालिशाः "साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे सति
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्" [सर्वदर्शनसं० ए० २३५] इति वर्णयन्ति
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां साधनमाश्रयो वेति
फलति। दिशा च परस्पराज्याप्तिर्लच्चणस्य।

§ २८ दश्चन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाण्1सामान्यलक्त्णा-

श्योगाः—नैयायिकास्तेषामप्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । रमहेश्वरेऽव्याप्तिदोषित्राकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्याः । ४ सर्वदर्शनसंप्रहे
'साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे' इति पाठः । तद्दीकाकृता च तथेव व्याख्यातः ।
यथा इि—'यथार्थानुभवः प्रमा, तस्याः साधनं करणम् । स्राश्रय स्नात्मा ।
तदुभयापेद्यया मिन्नं यन्न भवति तथाभूतं सद्यत्प्रमया नित्यसम्बद्धं तत्प्रमण्णमित्यर्थः ।' ५ प्रमासाधनप्रमाश्रययोर्मध्ये प्रमासाधनं प्रमाणं प्रमाश्रयो वेति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोरन्यतस्य प्रमाणत्वाङ्गीकारे । ७ स्रयं भावः—प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाङ्गीकारे प्रमाश्रये प्रमाणेऽव्याप्तिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेऽव्याप्तिः, यतो
द्यान्यतस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात् । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव ।
न हि प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्यैकत्य (सन्निकर्षस्य महेश्वरस्य वा) कत्यचिद्पि
प्रमासाधनत्वं प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्भवि। इत्यं च नैयायिकाभिमतमपि प्रमाकरणं प्रमाणिति प्रमाणलद्यशं न समीचीनमिति प्रतिपादितं बोद्यव्यम् ।

ं इन्द्रियदृत्तिः प्रमाणम्' इति सांख्याः, 'अव्यभिन्वारिणीमसंदिग्धा-मर्थोपलिष्धं विद्धती बोधावोषस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्यं) प्रमास्त्रभू' (न्यायमं प्रमा १ पृष्ट १४) इति जरके यायिका (जयन्तसदृाद्धः) इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमास्यसमान्यसस्यणानि सन्ति, परं तेषां प्रमास्य-

I 'प्रमाण्स्य' इति स प सु प्रतिषु पाठः ।

ैन्यत्तच्चारवा2दुपेद्यन्ते । ³तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थं सर्विक-ल्यकमगृहीतप्राहकं ४ सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थे "निवर्त्तयत्प्रमाण्य-मित्यार्दतं ६ मतम् ९ ।

इति श्रीपरमाईताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचिताधां न्याय-दीपिकायां प्रमाणसामान्यलच्चणप्रकाशः प्रथमः ॥१॥

त्वस्यैवाघटनाच परीद्याहाँ णि, श्राप तूपे साहाँ रुपेव । तती न तान्यत्र परी स्तितानि प्रन्थकृता । निविन्द्रयवृत्ते : कारकसाक त्यादेवी प्रमाण्त्वं कथं न घटते १ इति चेत् ; उच्यते ; इन्द्रियाणाम ज्ञानक पत्वात्त्वत् र-प्यज्ञानक पत्वेन प्रमाण्त्वायोगात् । ज्ञानक पमेव हि प्रमाणं भवितुमहिति, तस्यवाऽज्ञाननिवर्शक स्वात्प्रदोपादिवत् । इन्द्रियाणां चत्तुरादीनां वृत्तिहि तदुद्धाटनादिव्यापारः, स च जडस्वरूपः न हि तेना ज्ञाननिवृत्तिः सम्भवति घटादिवत् । तस्मादिन्द्रियवृत्ते रज्ञाननिवृत्तिक प्रमां प्रति करण्त्वामावाच पाण्त्वमिति भावः ।

एवं कारकसाकल्यस्याऽन्यबोधस्वभावस्याज्ञानरूपत्वेन स्वपरज्ञानकरणे नाधकतमत्वाभावाच प्रमाग्यत्वम् । त्रतिशयेन साधकं साधकतमम् , साधन् कतमं च करणम् । करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यतं । तथा च सकन् लानां कारकाणां साधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्य—परिसमाप्त्यां सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्यस्य-कथं साधकतमत्वमिति विचारणीयम् १ साधक तमत्वाभावे च न तस्य प्रमाण्यतम् , स्वपरपरिन्छित्तौ साधकतमस्येव प्रमाग्यत्वम् । तेनैव हाज्ञानाननिष्ट्रतिः सम्पाद्यितुं शक्येत्यसं विस्तरेण । ततोः 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाग्रम्' इत्येव प्रमाणस्य सम्यक् लत्वसम् ।

१ लह्न्याभासत्वात्, लह्म्यकःटी प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः। २ न परीक्षाविषयीकियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्' शब्दः। ४ ऋपूर्वार्थनिश्चा-यकम् । १ घटादिपदार्थेष्वज्ञानिवृत्ति कुर्वत् । ६ जैनम् । ७ शासनम् ।

<sup>2 &#</sup>x27;न्यलच्यत्वा' इति द आ प्रतिपाठः þ

# २. प्रत्यचप्रकाशः

<del>-+++((+++</del>

# [ प्रमाणं द्विधा विभज्य प्रत्यत्तस्य लत्त्रणकथनम् ]

§ १. त्रथ प्रमाणिवशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमाणि द्विविधम् — प्रत्यद्धं परोद्धं चेति । तत्र विशद्प्रतिभासं प्रस्यद्धम् । इह प्रत्यद्धं लद्द्यं विशद्प्रतिभासत्वं लद्धणम् । यस्य प्रमाणभूतस्य झानस्य प्रतिभासो विशद्सतत्प्रत्यद्धभित्यर्थः ।

१ प्रमास्तामान्यलक्ष्णिनरूपणानन्तरिमदानी प्रकरणकारः प्रमाण्-विशेषस्त्ररूपप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकाशं प्रारमते अथेति। २पूर्वोक्तलक्षण-लक्षितम्। ३ विभागस्यावधारणफलत्वाचेन द्विप्रकारमेव न न्यूमं नाधिकिमि ति बोध्यम्। चार्वोकाद्यभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रैवान्तर्भावात्। तत्र प्रत्य-च्मेवेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाणे इति बौद्धाः, वैशेषिकास्त्र, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीएयेव प्रभाणानीति सांख्याः, तानि च शाब्दं चेति चत्वार्येव इति नैयायिकाः,सहार्थापत्या च पञ्चेति प्राभाकराः, सहानुपलब्या च पद् इति भाद्याः, वेदान्तिनश्च, सम्भवैतिह्याम्यां सहाष्टी प्रमासानीति पौरािषकाः, तथा चाक्तम्—

प्रत्यसमेकं चार्वाकः कारणात्सीगताः पुनः । श्रमुमानं च तसेव सांस्याः शाब्दं च ते स्विप ॥१॥ न्यायैकदेशिनाऽप्येचमुपमानं च केन च । श्रयापत्त्या सहैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः ॥२॥ श्रमावषष्ठान्येतानि भाट्टा बेदान्तिनस्तथा। सम्भवैतिह्ययुक्तानि सानि पौराणिका जगुः ॥३॥ तदेतेषां सर्वेषां यथायथं प्रत्यच्परोच्यमाण्योग्वान्तर्भाव इति द्विविध- § २. किमिदं विशद्प्रतिभासत्वं नाम १ उच्यते; ज्ञानावरणस्य क्षेत्राद्विशिष्टच्योपशमाद्वा । शब्दानुमानाद्य सम्भवि यन्नैर्भल्यमनुभवसिद्धम् , दृश्यते खल्विन्तरस्तीत्याप्त वचनाद्ध्व मादि लिङ्गाची-त्पन्नाव्ज्ञानाद्य मिनिरित्युत्पन्नस्यैन्द्रियकस्य ज्ञानस्य विशेषः । स एव नैर्भल्यम्, वैशद्यम्, स्पष्टत्विमत्यादिभिः शब्दैरभिधीयते । तदुक्तं भगविद्धरकलङ्कदेवैन्यायविनिश्चये—

"प्रत्यक्षलच्चणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा'।" [का॰ ३] इति। विवृतं भेच स्याद्वाद्विद्यापितना भे- "निर्मल प्रतिभासत्व-

मित्यनेन स्चितम्। विद्यानन्दस्वामिनाऽप्युक्तम्-'एवं प्रमाण्लक्त्णं व्यव-सायात्मकं सम्यग्हानं परीक्तितम् , तत्प्रत्यक्तं परोक्तं चेति संद्येपात् द्वितयमेव व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणमेदानामत्रेवाऽन्तर्भावादिति विभावनात्।' 'स्याद्वा-दिनां द्व संद्येपात्प्रत्यक्षपरोक्तविकल्पात्प्रमाणद्वयं सिद्ध्यत्येव, तत्र सकल-प्रमाणमेदानां संप्रहादिति'—प्रमाणपरी० ए० ६७, ६४ एतश्च प्रमेयक-मक्तमात्येखेऽपि (१-१) प्रपञ्चतो निरूपितम्।

१ ज्ञानप्रतिबन्धकं ज्ञानावरणाख्यं कर्म, तस्य सर्वथा ज्याद्विशेषज्योपशमाद्वा। २ श्रादिपदादुपमानार्थापत्यादीनां संग्रहः। ३ विश्वसनीयः पुरुष श्राप्तः,
यथार्थवक्ता इति यावत्। ४ श्रश्रादिपदेन कृतकत्व-शिशपात्वादीनां परिग्रहः। ५ पुरोदृश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्य। ७ श्रनुमानाद्यपेज्या विशेषप्रतिभासनरूपः। तदुक्तम्—श्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्। तदैशृद्धं मतं बुद्धः'—लघीय० का० ४। ८ विशेषः। ६ श्रस्याः कारिकाया उत्तरार्धमिदमस्ति—द्वयपर्यायसामान्यितशेषार्थात्मवेदनम्।' १०
व्याख्यातं न्यायविनिश्चयविवरस्य। ११ श्रीमद्वादिराजाचार्यस्य।

I 'शान्द' इति आ प्रतिपाठः।

मेव स्पष्टत्वं खानुभवप्रसिद्धं चैतत्सर्वस्थापि परीक्षकस्येति नातीव निर्वाच्यते" [न्यायविनि॰ वि॰ का॰ ३] इति । तस्मात्सुष्ठूकं विशद्द-प्रतिभासात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति ।

## [ सौगर्तायप्रत्यक्स्य निरासः ]

§ ३. <sup>२</sup>"कल्पनापोढमभान्तं <sup>३</sup>प्रत्यक्तम्" [न्यायिवन्दु पृ० ११ ] इति ताथागताः । अत्र हि कल्पनापोढपदेन सिवकल्पकस्य व्या-यृत्तिः ", अभ्रान्तिमिति पदेन त्याभासस्य । तथा च " समीचीनं निर्विकल्पकं प्रत्यक्तमित्युक्तं भवतिः तदेतद्वालचेष्टितम् ः निर्विकल्प-कस्य प्रामाण्यमेव दुर्लभम्, समारोपाविरोधित्वात्, कृतः प्रत्यक्त-त्वम् १ व्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्यव्यवस्थापनात् ।

१ तथा चोक्तम्— 'विशद्शानात्मकं प्रत्यक्तम् , प्रत्यक्तवात् यत्तु न विशद्शानात्मकं तक् प्रत्यक्तं यथाऽनुमानादिशानम् प्रत्यक्तं च विवादाध्या- सितम् , तस्माद्विशद्शानात्मकमिति ।'—प्रमाग्णपरी० पृ० ६७ । २ 'श्राम लापसंसर्गयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना तया रिहतम्'—न्यायिबन्दु पृ० १३ । नामजात्यादियोजना वा कल्पना तयाऽपोढं कल्पनास्वभावश्न्यमिल्यंशः । 'तत्र यत्र आम्यति तद्भान्तम्' न्यायिबन्दुरीका पृ० १२ । ३ 'प्रत्यक्तं कल्पनापोढम् । यज्ञानमर्ये रूपादी नामजात्यादिकल्पनारिहतं तदक्तमक्तं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्तम्'—न्यायप्र० पृ० ७, 'प्रत्यक्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्'—प्रमाग्यस्० का० ३ । अत्रेदं बोध्यम्—'कल्पनापोढं प्रत्यक्तम्' इति दिग्नागस्य प्रत्यक्तक्त्यम् , अभान्तविशेषण्-सिहतं तु धर्मकिन्तः । ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनो ये ते ताथागता बौद्धाः । ५ वथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनो ये ते ताथागता बौद्धाः । ५ व्यवच्छेदो निरास इति यावत् । ६ मिथ्या- शानस्य । ७ फलितलक्त्यं प्रदर्शयति तथा चेति । ८ निश्चयात्मकत्येव शानस्य । ६ 'तिक्षश्चयात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमानवत्' (परीक्षा० १-३)

१४. 'ननु निर्विकल्पकमेव प्रत्यसप्रमाणमर्थजत्वात्। तदेवा हि 'परमार्थसत्त्वलस्णजन्यं न सु सविकल्पकम्, तस्यापरमार्थ-भूतसामान्यविषयत्वेनार्थजत्वाभावादितिचेतः; नः अर्थस्यालो-कवण्डानकारणत्वानुपपत्तः। तद्यथा—अन्वयव्यतिरेकगन्यो हि कार्यकारणभावः। तत्रालोकस्तावन्न झानकारणम्, 'तद्भाचेऽपि नक्षस्राणां मार्जारादीनां झानोत्पत्तेः, 'तद्भावेऽपि चि 'धूका-दीनां 'तद्दनुत्पत्तेः। 'तद्दवर्थोऽपि न झानकारणम्, 'वद्भाचेऽपि नक्षस्राणां मार्जारादीनां झानोत्पत्तेः, 'तद्भावेऽपि चि 'धूका-दीनां 'तद्दनुत्पत्तेः। 'तद्दवर्थोऽपि न झानकारणम्, 'वद्भा-वेऽपि केशमशकादिझानोत्पत्तेः'। तथा च कुतोऽर्थजत्वं झानस्य? तदुक्तं परीचामुले—'नार्थालोको कारणम्" [२-६] इति । प्रामाणस्य चार्थाव्यभिचार' एव 'विनवन्धनं न त्वर्थजन्यत्वम्,

१ बौद्धः शङ्कतं निन्नति । २ परमार्थभृतेन स्वलक्ष्णेन जन्यं 'पर-माथोंऽकृत्रिममनारोषितं रूपं तेनास्तीति परमार्थसत् । व एवार्थः सिन्धाना-सिन्धानाभ्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं कराति परमार्थसन् स एव । स एव च प्रत्यक्तविषयां यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षण्यं — न्यायिक टी० पृ० २३, 'यद्थं क्रियासमर्थं तदेव स्वलक्षण्मिति, सामान्यलक्षणं च ततो विपरी-तम्'—प्रमाण्स० पृ० ६ । ३ जैन उत्तरयति । ४ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विना न कार्यकारण्मावावगम् इत्येतत्य दर्शनार्थं 'हिं शब्दः । ५ आलो-कामावेऽपि । ६ आलोकसद्धावेऽपि । ७ उत्तृकादीनाम् । ८ आनोत्पत्यमा-वात् । ६ आलोकवत् । १० अर्थामावेऽपि । ११ केशोराडुकादिकानस्य भावात् । १२ तद्भाववद्वृत्तित्वं व्यभिचारस्तद्धिन्नोऽव्यभिचारः । तत्पदेना-चार्थो प्राह्मः । १३ कारणं प्रयोजक्रिमस्यर्थः ।

इत्यादिना निश्चयात्मकस्येव ज्ञानस्य प्रमाएयं व्यवस्थापितम्।

र 'एतदेव हि' इति द प्रतिपाठः ।

स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात् । न हि कि-ख्रित्स्वस्मादेष जायते ।

§ ४. वैन्वत्वज्ञन्यस्य श्वानस्य । कथं वत्प्रकाशकत्वम् १ इति चिन् ; धटाद्यज्ञन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्वं दृष्ट्वा सम्तोष्ट्र-घ्यमायुष्टमता । श्रथं कथमयं धिषयप्रतिनियमः १ यदुतं धटाः । मस्य घट एवं विषयो न पटः इति । श्रथंजत्वं हि विषयप्रतिनियम-कारणम्, तज्जन्यत्वात् , तद्विषयमेव चैतदिति । कत्तु भवता गाऽभ्युपगम्यते इति चेतः योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति व्रमः । का नाम योग्यता १ इति । उच्यतेः स्वावरणद्ययेपशमः । तदुक्तम्—"स्वावरणद्ययेपशमलद्यणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं ध्यवस्थापयति" । (परीद्या० २-६) इति ।

१ बौद्धः । २ अत्र बौद्धः पुनराशङ्कते निन्वति । ३ अयं भावः —यदि शानं अर्था जोत्पद्यते तिर्ह कथमर्थप्रकाशकं स्यात् १ तदेव हि शानमर्थप्रकाशकं पदर्थजन्यम् , अजन्यत्वे तु तस्यार्थो विषयो न स्यात् 'नाकारणं विषयः' इति वचनात् । ४ उत्तरयति—घटाद्यजन्योऽपि हि यथा प्रदीपः घटादिप्रकाः शको भवति तथा शानमण्यर्थाजन्यं सत् अर्थप्रकाशकमिति किमनुपपन्नम् १ अर्थस्य शानकारणत्विनरासस्तु पूर्वमेव कृतस्ततो नात्र किञ्चिद्वचनीयमस्ति । ५ सन्तोषः करणीयो भवता । ६ अमुकशानस्य अमुक एव विषयो नान्य इति विषयप्रतिनियमः स न स्याद्यदि शानस्यार्थजन्यत्वं नो भवेदिति शङ्कायां आशयः । ७ अर्थजन्यत्वम् । ६ जेनेन । ६ जेनाः । १० प्रतिनियतार्थव्यः वस्थापको हि तश्वावरणन्त्योपशमोऽर्थभहणशक्तिरूपः । तषुक्तम्—'तल्ल-वस्थापको हि तश्वावरणन्त्योपशमोऽर्थभहणशक्तिरूपः । तषुक्तम्—'तल्ल-

i आ प मु प्रतिषु 'श्रन्यस्य' इति पाठः । 2 द प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति ।

§ ६. 'एतेन'तदाकारत्वाशात्प्रकाशकत्वम्' इत्यि प्रत्युक्तम्' । श्वत राकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदर्शनात् । ततस्तदाकार-वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजकं प्रामाएये । 'सविकल्पकविषयभूतस्य

च्चायोग्यता च शक्तिरेव। सैव ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्गं नार्थौत्य-स्यादि।'—प्रमेयक् २-१०,'यांग्यताविशेषः पुनः प्रत्यच्चस्येव स्वविषयज्ञा-नावरणवीर्यान्तरायक्तयोपशर्मावशेष एव'—प्रमाणपरीच्चा पृ० ६७।

१ अर्थजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाश्च प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वसमर्थनेन । २ निरस्तम् । ३ इत्यं च तदाकारत्वं तज्जन्यत्वं चोभयमि
प्रामाणये न प्रयोजकमिति बोध्यम् । ४ यज्ञोक्तम्—सविकल्पकस्यापरमार्थभूतसामान्यविषयत्वमितिः तज्ञ युक्तम् ; सविकल्पकस्य विषयभूतसामान्यस्य प्रमाणावाधितत्वात्परमार्थत्वमेव । यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते
तत्परमार्थसत्, यथा भवदिभमतं स्वलज्ञ्चण्म् प्रमाणावाधितं च सामान्यम्,
तस्मात्परमार्थसत् । किञ्च, 'यथैव हि विशेषः (स्वलज्ञ्चण्रूषः) हत्रेनासाधरणेन
रूपेण सामान्यासम्भविना विसदृशपरिणामात्मना लज्यते तथा सामान्यमपि स्वेनासाधारणेन रूपेण सदृशपरिणामात्मना विशेषासम्भविना लज्यते
हति कथं स्वलज्ञ्चल्तेन विशेषाद्भियते । यथा च विशेषः स्वामर्थक्रियां
कुर्वन् व्यावृतिज्ञानलज्ञ्णामर्थक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामर्थक्रियां
मन्वयज्ञानलज्ञ्णां कुर्वत् कथमर्थक्रियाकारि न स्यात् ! तद्भाद्धां पुनर्वाहदोहाद्यर्थक्रियां यथा न सामान्यं कर्तुमुत्सहते तथा विशेषोऽपि केवलः, सामान्यविशेषात्मनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात् । इत्यथंक्रियाकारित्वेनापि तयोरभेदः सिद्धः।'—अष्टस० पृ० १२१। ततो यदुक्तम्—धर्मकौत्तिना—

यदेवार्थिकियाकारि तदेव परमार्थसत्। अन्यत्संवृतिसत् प्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्त्ये।।'

प्रमाण्वा० ३-३ इति।

सामान्यस्य परमार्थत्वमेवः श्रवाधितत्वात् । प्रत्युत मौगताभिमत एव स्वलक्त्यो विवादः । तस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्वं प्रत्यक्तस्य ।

[ नैयायिकाभिमतस्य सम्निकर्षस्य प्रत्यज्ञत्विनरासः ]

§ ७. 'सिन्नकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वास्कृतः 'प्रमि-तिकरणत्वम् १ कुतस्तरां प्रमाणत्वम् १ कुतस्तमां प्रत्यज्ञत्वम् १

१ ८. ३ किञ्च, रूपप्रमितेरसिन्नकृष्टमेव चचुर्जनकम्, अप्राप्य-कारित्वात्तस्य। ततः सिन्नकर्षाभावेऽपि साद्यात्कारिप्रमोत्पत्तेनं सिन्न-कर्वरूपतेव प्रत्यद्यस्य। न चाप्राप्यकारित्वं चचुषोऽप्रसिद्धम्, प्रत्य-स्नतस्तथेव प्रतितेः। ननु 'प्रत्यद्यागम्यामपि चचुषो विषयप्राप्ति-मनुमानेन साधियष्यामः परमाणुवत्। यथा प्रत्यक्षासिद्धोऽपि परमाणुः कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन साध्यते तथा 'चचुः प्राप्ता-क्रिकाशकं 'विहिरिन्द्रियत्वात्, त्विगिन्द्रियवत्' इत्यनुमानात्प्रा-

क्रक्रिरस्तम् ;'सामान्यलद्गण्-स्वलद्गण्योर्डि भेदाभावात्'—ग्रष्टस॰ ए॰ १२१।

१ इन्द्रियार्थयाः सम्बन्धः सन्निकर्षः । २ त्रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमा प्रति करणत्वं प्रमितिकरणत्वम्, तच मन्निकपेस्य न सम्भवति, जडत्वात् । प्रमि-विकरणत्वासम्भवे च न तस्य प्रमाणत्वम्, प्रमाकरणस्येव प्रमाणत्वाभ्युपग-मास् । तदभावे च न प्रत्यच्चत्वमिति भावः । ३ दोषान्तरमाह किञ्चेति । चचुन्न सम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनकं भवति, त्रप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात् । न हि चचुः पदार्थे प्राप्य प्रकाशयति, त्रपि तु दूरादेव । ४ त्रप्राप्यकारित्व-स्येव । ५ प्रत्यच्चेणापरिच्छेद्याम् । ६ 'परमाग्रुरस्ति द्वयगुकादिकायोत्पत्य-न्यथानुपपत्तेः' इत्यनुमानेन । ७ बङ्ग्यदं मनोव्यवच्छेदाथम् , मनो हि न बहिरिन्द्रियं तस्यान्तः करणत्वात् । क्षात्राप्यकारीति । त्रात्र व्याप्ताः—यद्वः हिरिन्द्रयं तत्प्राप्तार्थप्रकाशकम् , स्रथा स्पर्शनेन्द्रियम् । यन्न प्राप्तार्थप्रका-

प्तिसिद्धिः। प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सन्निकर्षस्याव्याप्ति-रिति चेत्; नः श्रस्यानुमानाभासत्वात् । तद्यथा—

१ ६. चन्नुरित्यत्र कः पक्षोऽभिन्ने तः १ कि लौकिकं चन्नुरुतालौकिकम् १ अश्राद्यो, हेतोः ४ कालात्यापदिष्टत्वम् , गोलकाख्यस्या लौकिकचन्नुषो विषयप्राप्तेः प्रत्यन्तवाधितत्वात् । १ द्वितीये, त्वाश्रयासिद्धिः, श्रलौकिकस्य चन्नुषोऽद्याऽप्यसिद्धः । शाखासुधादीधिति समानकाल प्रह्णा २ न्यथानुपपत्तेश्च चन्नुरप्राप्यकारीति निश्चीयते । तदेवं सिन्नकर्षाभावेऽपि चन्नुषा रूपप्रतीतिर्जायत इति मिन्नकर्षोऽव्यापक त्वात्प्रत्यन्तस्य स्वरूपं न
भवतीति स्थितम् ।

§ १०. १° श्रास्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः ११ प्रमेयकमलमार्चाएडे

शकं तन्न बहिरिन्द्रियम् , यथा मनः, बहिरिन्द्रियञ्चेदं चत्तुः, तस्मात्प्राप्ता-र्थप्रकाशकमिति भावः।

१ सदोषानुमानत्वमनुमानाभासत्वम् । २ स्वीकृतो भवता यौगेन । ३ प्रथमे पद्मे । ४ बाधितपद्मानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापिद्षः उच्यते । ५ उत्तरिकल्पे— श्रलौकिकं चत्नुरित्यभ्यपगमे । ६ किरण्रूष्पस्य । ७ सुधा-दीधितः— चन्द्रमाः । ८ शास्त्राचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणं दृष्टं ततो शायते चत्नुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारित्वे तु क्रमश एव तयोर्भहणं स्यात् न युग-पत्, परं युगपत्तयोर्भहणं सर्वजनसाद्मिकमिति भावः । ६ श्रव्याप्तिदोष-दृष्टत्वात् । १० एतस्य सन्निकर्पाप्रामाण्यविचारस्य । ११ विस्तरः ।

I 'त्तस्य' इति म मु प्रत्योः पाठः । 2 'प्रहणाचन्यथानु' इति आ म प मु प्रतिपाठः । 3 आ म मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति ।

[१-१ तथा २-४] सुलमः । संप्रहप्रन्थत्वात् नेह । प्रतन्यते । एवं च न सीगताभिमतं निर्विकल्पकं प्रत्यस्म । नापि योगामिमत इन्द्रि-यार्थसिक्षकषः । किं तर्हि । विशदप्रतिमासं क्रानमेव प्रत्यसं सिद्धम्।

<sup>८</sup>विषयान्तरव्युदासेन <sup>९</sup>स्वविषयनिश्चायकत्वात् । <sup>१</sup>°तद्विपरीत-

लच्चणो हि संशयः। १ थट्टाजवार्त्तिकम्—१ ४ श्वनेकार्थानिश्चता-

१ सुकरः । २ अत्र न्यायदीपिकायाम् । ३ विस्तार्यते । ४ प्रत्यद्यमिति सम्बन्धः । ५ सांव्यवहारिकप्रत्यद्यम् । ६ अवग्रहादिषु मध्ये । ७ इन्द्रियार्थयोः समवधानं सिक्यातः सम्बन्ध इति यावत् तत्पश्चादुत्पक्ते यः सत्तालोचनरूपः सामान्यप्रतिभासस्तस्यानन्तरं जायमानः, अय चावान्तरसत्ताविद्याप्रवस्तुग्राहन्को यो ज्ञानविशेषः सोऽवग्रह इति भावः । ८ स्वविपयादन्यां विषयो विषयान्तरं तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयातिरिक्तविषयव्यवच्छेदेन । ६ स्वविषयभूतपरमायेककोटिनिश्चायको ह्यवग्रहः । १० अवग्रहात्सर्वथा विपरीतः संशयः । ११ अवग्रहसंशययोभेदसाधकं तत्त्वार्थराजवात्तिकीयं लक्षणं प्रदर्शयति यदिति । १२ अवग्रहसंशययोभेदसाधकं तत्त्वार्थराजवात्तिकीयं लक्षणं प्रदर्शयति यदिति । १२ अवग्रहसंशययोभेदसाधकं तत्त्वार्थराजवात्तिकीयं

I 'तत्कियत्मकारं, तद्विविषं' इति म प्रतिपाटः।

ऽपर्यु दासात्मकः संशयस्तद्विपरीतोऽप्रदः" [ १-१५-६ ] इति ।

'भाष्यक्च—"संशयो हि निर्णयिविरोधी नत्ववप्रदः" [१-१५-१५] इति । श्रवप्रहगृहीतार्थसमुद्भृतसंशयनिरासाय यतनमीहा ।
तद्यथा—पुरुष इति निश्चितेऽर्थे किमयं दान्तिणात्य उतौदीच्य इति संशये सति दाश्चिणात्ये भवितव्यमिति तिन्नरासायेहाल्यं इति संशये सति दाश्चिणात्येन भवितव्यमिति तिन्नरासायेहाल्यं झानं जायत इति । भाषादिविशेषनिर्झानाद्याथात्म्यावगमनमवायः, यथा दान्तिणात्य एवायमिति । कालान्तराविस्मरण्योग्यतया तस्यैव

यात्मकः, विषयान्तराव्यवच्छेदकः संशयः । ऋवग्रहस्तु तद्विपरीतः—एकार्थ-विषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरव्यवच्छेदकश्चेति ।

१ तत्त्वाथराजवात्तिकभाष्यम् । २ सित संशये पदार्थस्य निर्णयो न भवित, श्रवग्रहे तु भवत्येवेति भावः । ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम् १ यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्धाः मेवम् ; ईहा जिज्ञासा, सा च विचाररूपा, विचाररूच ज्ञानम् , नातो कश्चिदोषः । तथा चोक्तम् 'ईहा ऊहा तर्कः परीद्धा विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम् ।'—तत्त्वार्थाधि भाव १-१५, 'ईहाधारण्योरिप ज्ञानात्मकत्वमुन्ने यं तदुपयांगविदी-षात् ।'—लघीयव स्वापज्ञविव काव ६, 'ज्ञानेने (ज्ञानमी )हाभिलाषात्मा संस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केचित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ठते । विशेषवेदनस्येह इदस्येहात्वसूचनात् ॥ × श्रज्ञानात्मकताया तु संस्कारस्येह (हि)तस्य वा। ज्ञानोपादानता न स्याद्गादेशिव सास्ति च ॥'— तत्त्वार्थ- स्रोक्वाव १-१५५-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानकपैवेति युक्तं प्रत्यद्वमेदत्वमस्याः'—प्रमाणमीव १-१-३६ । ४ दिल्लादेशीयः । ५ उत्तरदेशीयः । ६ श्रनुभवकालाद्विककालः कालान्तरमार्गामसमय इत्यथः ।

क्वानं धारणा । यद्वशादुत्तरकालेऽपि स । इत्येवं स्मरणं जायते ।

\$ १२. ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीतार्थग्राहकत्वादेतेषां धारावाहि-कवदप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्; नः विषयभेदेनागृहीतप्राहक-त्वात् । तथा हि—योऽवग्रहस्य विषयो नासावीहायाः, यः पुनरीहायाः नायमबायस्य, यश्चग्रवायस्य नेष2 धारणाचा इति परिशुद्धप्रति-भानां युलभमेवेतत् । 'तदेतद्वप्रहादिचतुष्ट्यमपि यदेन्द्रियेण जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमित्युच्यते, यदा पुनरिनन्द्रियेण तदाऽनिन्द्रि-यप्रत्यक्षं गीयते । इन्द्रियाणि स्पर्शनरसन्द्र्राणचतुःश्रोत्राणि पञ्च। श्रानिन्द्रयं तु मनः। तद्वयनिभित्तकमिदं विकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि-ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमुच्यते। तदुक्षं परीक्षामुखे3—

१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत्' लघी० स्वोपज्ञविष्ट० का॰ ६ ।
ननु धारणायाः कथं ज्ञानत्वम् १ संस्काररूपत्वात् । न च संस्कारस्य ज्ञानरूपतेति चेत्; तन्नः; उक्तमेव पूर्वे 'ईहाधारणयोरिप ज्ञानात्मकत्वं तदुपयोगिवशेषात् ।' इति । 'म्रस्य ह्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं न स्यात्, न हिं
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६) । 'म्रवमहस्य ईहा, म्रवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः म्रचेतनो युक्तोऽतिश्रसङ्गात्'(न्यायकुमु० ए० १७३) । २ म्रवमहादीनाम् । ३ विशुद्वबुद्धीनाम् । ४ म्रवमहादिचतुष्ट्यस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्वितषत्वं प्रदर्श्वयिति तदेतिहित । ॥ कथ्यते । ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधारहितः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तरिमन् । ७ संव्यवहारप्रयोजनकं साव्यवहारिकम्—म्रपारमार्थिकमित्यर्थः ।

<sup>ा &#</sup>x27;स एवेत्येवं' द प प्रतिपाठः। 2 'नैव'इति म प्रतिपाठः। 3 मा म मु प्रतिषु 'परीज्ञामुखे' इति पाठो नास्ति।

"इन्द्रियानिनिद्रयनिमिन्तं देशतः सांव्यवहारिकम्" [ २-५ ] इति । इदं चामुख्यप्रत्यन्तम्, उपचारिसद्धत्वात् । वस्तुतस्तु परोन्तमेव, मतिज्ञानत्वात् । कुतो नु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोन्तम् १ इति; उच्यते; "आद्ये परोन्तम्" [ तन्त्वार्थस्० १-११ ] इति सूत्रणात् । श्राद्ये मतिश्रुतज्ञाने परोन्तमिति हि सूत्रार्थः । उपचारम्लं पुनरत्र देशतो वैशद्यमिति कुतं विस्तरेण ।

## [ पारमार्थिकप्रत्यचं लच्चित्वा तद्भे दानां प्ररूपण्म् ]

\$ १३. सर्वतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्तम्। यज्ज्ञानं साकल्येन³ स्पष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यक्तं मुख्यप्रत्यक्तमिति यावत्। ४तद्द्विविधम्—विकलं सकलं च। तत्र कतिपयविषयं विकलं। "तद्दिपि
द्विविधम्—अविध्ञानं मनःपर्ययक्कानं च2। तत्राविध्ञानावरणक्योपशमाद्वीर्यान्तरायक्तयोपशमसहक्रताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमविध्ञानम् । मनःपर्ययक्कानावरणवीर्यान्तरायक्तयोपशमसमुत्थं

१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्तं तर्हि मुख्यतः कि स्यादित्यत श्राह वस्तुति स्विति । २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्तत्वकथने निमित्तम् । ३ सामस्त्येन । ४ पारमार्थिकप्रत्यक्तम् । ५ विकलमपि प्रत्यक्तम् । ६ श्रविः सीमा मर्यादा इति यावत् । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तद्विधज्ञानम् । श्रत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानं ब्रवन्ति । 'श्रवायन्ति वजन्तीत्यवायाः पुद्गलाः तान् द्धाति जानातीत्यविधः' × × ४ 'श्रवधानं श्रविधः कोऽर्थः १ श्रधस्ताद्वहुतरविषयमह्णाद्विधिक्च्यते, देवा खत्वविधिज्ञानेन

र 'स्त्रभणनात्' इति म प्रतिपाठः । २ 'चेति' पाठो म आ मु प्रतिषु ।

परमनोगतार्थविषयं मनःपर्ययज्ञानम् । मितज्ञानस्येवावधिमनः-पर्यययोरवान्तरभेदा । स्तस्त्रार्थराजवार्त्तिक-श्लोकवार्त्तिकभाष्या-भ्यामवगन्तव्याः ।

सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति निजविमानध्वजदर्रहप-र्यन्तमित्यर्थः ।'—तत्त्वार्थवृ० श्रु० १-६ । 'ग्रवाग्धानात् ( पुद्रलपरि-ज्ञानात् ) त्रविञ्जनविषयत्वाद्वा(रूपिविषयत्वाद्वा)त्रविधः ।' सर्वार्थ० १-६ ॥

१ 'परकीयमनोगतोऽथौं मन इत्युच्यते, साहचयाँ सस्य पर्ययणं परि-गमनं मनःपर्ययः।' सर्वार्थे० १-६ । २ प्रमेदाः । ३ तदित्थम्—'श्रनुगा-भ्यननुगामिवर्द्धमानहीयमानावस्थिताऽनवस्थितभेदात् षड्विधोऽवधिः ××× पुनरपरेऽवधेस्त्रयो भेदाः—देशार्वाधः, परमावधिः, सर्वोवधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेधा—जघन्यः, उत्कृष्टः, त्र्रजघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमावधिरपि त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्टः, श्रजघन्योत्कृष्टश्च) । सर्वोवधिरविकरूपत्वादेक एव । उत्सेषांगुलासंरव्येयभागचेत्रां देशावधिर्जधन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयो-रन्तराले संख्येयविकल्प अजधन्योत्कृष्टः । परमावधिर्जधन्य एकप्रदेशाधिक-लोकत्तेत्रः । उत्कृष्टोऽसंख्येयलोकत्तेत्रः, अजघन्योत्कृष्टो मध्यमत्तेत्रः। उत्कृष्ट-'परमावधिच्तेत्राद्वहिरसंख्यातचेत्रः सर्वावधिः। वर्द्धमानः,हीयमानः,श्रवस्थितः, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेऽष्टी भेदा देशावधेर्भ-वन्ति । हीयमानप्रतिपातिभेदवर्ज्यो इतरे षड्भेदा भवन्ति परमावधेः । श्रवस्थि-तोऽनुगाम्यननुगाम्यप्रतिपातीत्येते चत्वारो भेदाः सर्वावधेः।'-तस्वार्थवा०१-२२, 'ब्रनुगाम्यनमुगामी वद्धं मानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति घड्-विकल्पोऽवधिः संप्रतिपाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् । देशावधिः परमा-विधः सर्वाविधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्तया सम्भाविताना-मत्रोपसंब्रहात्।'—तत्त्वार्थऋो० भा० १-२२-१०। 'स मनःपर्ययो द्रेषा कुतः ! सूत्रोक्तविकल्पात् । ऋजुर्मातर्विपुलमतिरिति × × आद्य ऋजुम-विमनःपर्ययस्त्रेधा । कृतः १ ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात् । ऋजुमनस्कृता-

§ १४. सर्वद्रव्यपर्यायविषयं सकलम् । रतः विद्यानिसंघा-तिन्द्यरोषघातना समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । भ्भस्वद्रव्यपर्या-वेषु केवलस्य १५ [तत्त्वार्थस्० १-२६] इत्याज्ञापितत्वात् ।

§ १४. तदेवमवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानत्रयं सर्वतो वैशद्या-त्पारमार्थिक3प्रत्यत्तम । सर्वतो वैशद्यं द्वात्ममात्रसापेत्तत्वात् ।

र्थकः, ऋजुवाक्कृतार्थकः, ऋजुकायकृतार्थक्षश्चेति। XXX द्वितीयो विपुल-मितः षोढा भिद्यते। कुतः १ ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्। ऋजुवि-कल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः'—तस्वार्थवा० १-२३। एवमेव ऋोकवार्त्तिके (१-२३) मनःपर्ययभेदाः प्रोक्ताः।

१ पारमार्थिकप्रत्यद्धमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्यद्धम् । ३ घातिनां शानावरण्दर्शनावरणमोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मणां संघातः समूहस्तस्य निरवशेषेण् सामस्येन घातनात् द्धयात्समुन्मीलितं जातमित्यर्थः । ४ 'सर्व-प्रहणुं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम् । ये लोकालोकभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्यपर्याया स्नन्तास्तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थं सर्वप्रहण्म् । यावाँल्लोकालोकस्वभावोऽनन्तस्तावन्तोऽनन्तानन्ता यद्यपि स्युस्तानपि ज्ञादुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमितमाद्दात्म्यं केवलज्ञानं वेदित-व्यम् ।' तत्त्वार्थवा० १-२६ । ५ विषयनिवन्धः (प्रवृत्तिः ) इति शेषः । ६ स्रात्मानमेवापेद्येतानि त्रीणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते नेन्द्रियानिन्द्रयापेद्धा स्रत्रास्ति । उक्तञ्च—'स्रत एवाद्यानपेद्धाऽञ्जनादिसंस्कृतचद्धुषो, यथालोकानपेद्धा ।' — स्रष्टश्चर का० ३, 'न हि सर्वार्थेः सकृदद्धसम्बन्धः सम्भवति साद्धात्परस्यया वा । नतु चावधिमनःपर्ययज्ञानिनोर्देशतो विरतव्यामोहयो-रसर्वदर्शनयोः कथमद्धानपेद्धा संलद्धशीया १ तद्यवरणद्धयोपशमातिशय-रसर्वदर्शनयोः कथमद्धानपेद्धा संलद्धशीया १ तद्यवरणद्धयोपशमातिशय-

<sup>ा</sup> म मु प्रत्योः 'घातनात्' इति पाठः । 2 'इत्यादिशापितत्वात्' इति इ प प्रतिपाठः । 3 'पारमार्थिकं प्रत्यन्तं' इति म मु प्रतिपाठः ।

ई १६. 'नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम्, खबिमनःपर्यय-योस्तु न युक्तम्, विकलत्वादिति चेत्, न<sup>२</sup>; साकल्यवैकल्ययोरत्र विषयोपाधिकत्वात् । तथा हि—सर्वद्रव्यपर्यायविषयमिति केवलं सकलम्। खबिमनःपर्ययो तु कतिपयिषयत्वाद्विकली। नैता-चता तयोः पारमार्थिकत्वच्युतिः । केवलवन्तयोरपि चेशायं स्व-विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकावेव ।

[ श्रवध्यादित्रयागामतीन्द्रियप्रत्यच्त्वप्रतिपादनम् ]

§ १७. किश्चिदाह-''श्रचं नाम चचुरादिकमिन्द्रियम्, ''तत्प्र-

चशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्र्मः।'—ऋष्टस० १० ५०।

१ अविधमनःपर्यययोः पारमार्थिकत्वाभावमाश्रद्धते निविति । १ समाधत्ते नेति । अयम्भावः — अत्र हि केवलस्य यत्तवस्त्रप्रत्यस्त्वमविधमनः-पर्यययोश्च विकलप्रत्यस्त्वसृत्यते सिष्यकृतम । सकलरुप्यरूपिदार्थविषयत्वेन केवलं सकलप्रत्यस्त्रमुच्यते रूपिमात्रविषयत्वेन चाविधमनःपर्ययौ विकलप्रत्यस्त्रो । ततो न तयोः पारमार्थिकत्वद्दानिः । पारमार्थिकत्वप्रयोजकं हि स्विषये साकल्येन वैश्वद्यम्, तच्च केवलवत्तयोरिष विद्यत इति । ३ विषय उपाधिनिमित्तं ययोस्तौ विषयोपिषकौ विषयनिमित्तकौ त्रयोम्भिकत्त्वस्तात् विषयोपिषकित्वान् विषयनिमित्तकौ त्रयोम्भिकत्त्वस्तात् विषयोपिषकित्वान् विषयनिमित्तकौ त्रयोम्भिकत्वस्त्रम् । ५ पारमार्थिकत्वान्भावः । ५ पारमार्थिकत्वान्भावः । ५ पवकारेणापारमार्थिकत्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमार्थिकौ इति फलित । ६ 'अत्वमस्तं प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यस्त् म्, अस्ताण् इन्द्रियाण्यं — प्रशस्ति भावः । ५ पत्रस्त्रम् प्रति यद्वते तत्प्रत्यस्त्रम्यप्रगमात् (सर्वार्थः । १ इति प्रत्यस्त्तस्त्रम्यप्रगमान्ति तत्प्रत्यस्त्रम्यप्रगमात् (सर्वार्थः । १ इति प्रत्यस्त्तस्त्रम्यप्रगमान्ति तप्रास्त्रस्त्रम्यप्रगमात् (सर्वार्थः । १ इति प्रत्यस्त्तस्त्रम्यप्रगमान्ति तप्रास्त्रम्यप्रगमात् ।

तीत्य 'यदुत्पद्यते तद्देव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत'' [ इति; अतदसत्; आतममात्रसापेक्षाणामविधमनः पर्ययकेवलानामिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्यक्षत्वाविरोधात्। स्पष्टत्वमेव हि प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं नेन्द्रियजन्यत्वम् । अत एव हि मितिश्रुताविधमनः पर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन अप्रतिपन्नानां मध्ये "आद्ये परोक्षम्"
[ तत्त्वार्थस् १-११ ] "प्रत्यक्षमन्यत्" [ तत्त्वार्थस् १-१२ ] इत्याद्ययोमितिश्रुतयोः परोक्षत्वकथनमन्येषां त्वविधमनः पर्ययकेवलानां
प्रत्यक्षत्ववाचोयुक्तः।

§ १८. कथं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम् १०१ इति चेत् ; रुढित १९ इति त्रूमः।

१ यज्ज्ञानम्। २ नेन्द्रियांनरपेत्तम् , तथा च नावध्यादित्रयं प्रत्यत्वमिति शिक्कृतुराशयः। ३ तद्युक्तम्। ४ प्रत्यत्वतायां निवन्धनम्। ५ यतो हि

'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यत्वमिष्यंत, एवं सत्याऽऽप्तस्य प्रत्यत्वज्ञानं
न स्यात्। न हि तस्येन्द्रियपूर्वोऽर्थाधिगमः।'—सर्वाधे०१-१२। ६ स्पष्टत्वस्य प्रत्यत्वत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यत्वत्वप्रयोजकं तत एव
इत्यर्थः। ७ अभ्युपगतानामवगतानामिति यावत्। प्रत्यत्वत्वप्रयोजकं तत एव
इत्यर्थः। ७ अभ्युपगतानामवगतानामिति यावत्। प्रत्यत्वत्वप्रतिपादनं
सक्कतं स्त्रकाराणाम्। यदाहऽकत्वक्कृदेवोऽपि 'श्राचे परोत्तमपर् प्रत्यत्वं प्राहुराञ्जसम्।'—स्यायवि० का० ४७४। ६ अवधिमनःपर्ययकेवलानाम्। १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्। ११ अत्यत्वमर्त्वं
प्रति यद्वत्तेते तत्प्रत्यत्त्वमितीमं प्रत्यत्वशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थमनाश्रित्यार्थसान्तात्कारित्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात्। 'अत्वाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य
(प्रत्यन्त्रशब्दस्य) न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् । अनेन त्वन्ताश्रितत्वेन एकार्थसमवेतमर्थसान्तात्कारित्वं लन्द्यते तदेव च शब्दस्य (प्रत्यन्त्रशब्दस्य)

ई १६. अथवा अद्योति व्याप्नोति जानातीत्यस्त आत्मा तन्मात्रापेस्रोत्पत्तिकं प्रत्यसमिति किमनुपपन्नम् १ तर्हि इन्द्रि-यजम्यमप्रत्यसं प्राप्तमिति चेत्; हन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य । अवोचाम खल्बीपचारिकं प्रत्यस्त्वमक्षजज्ञानस्य । ततस्तस्या- प्रत्यस्त्वं कामं प्राप्नोतु, का नो हानिः। प्रतेन "अस्तेभ्यः

प्रवृत्तिनिमित्तम् । ततश्च यत्किञ्चिद्र्यस्य साद्धात्कारिशानं तत्प्रत्यद्धमुच्यते । यदं चाद्धाश्रितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्यादिन्द्रियशानमेव प्रत्यद्धमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनिक्रयायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनिक्रयोपलिद्धतमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा च गच्छिति, अगच्छिति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवितं —न्यायिवन्दुटी० पृ० ११। तथा प्रकृतेऽपि अद्धाजन्येऽनद्धजन्ये च शाने प्रत्यद्धशब्दः प्रवर्तते। अतो युक्तमेवावध्यादित्रयाणामिन्द्रियनिरपेद्धाणामिप प्रत्यद्धशब्दः प्रवर्तते। स्पष्टत्वापरनामार्थसाद्धात्कारित्वस्य तत्र प्रवृत्तिनिमित्तसद्भावादिति भावः।

१ यद्ययमाग्रहः स्याद्यद्व त्यक्तिमित्तेनेव भाव्यमिति तदा तदप्याह अथवेति । यथानतं श्रीप्रभाचन्द्रेरिप—'यदि वा, व्युत्पित्तिमित्तमप्यत्र विद्यत एव । तथा हि—ग्रद्धशन्दोऽयमिन्द्रियवत् ग्रात्मन्यपि वर्तते, ग्रद्ध्योति च्याप्रोति ज्ञानातीति ग्रद्ध ग्रात्मा इति व्युत्पत्तेः । तमेव चीणोपशान्तावरणं चीणावरणं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यद्धशन्दातिशयता सुघटेव ।'— न्यायकु० १० २६ । २ नायुक्तमिति भावः । ३ बालस्य, विस्मरणशीनः प्रायो बाल एव भवति, ग्रन उक्तं वत्सस्येति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियज्ञानस्य । ६ यथेष्टम् । ७ त्रस्माकम्—जैनानाम् । ५ 'ग्रद्धमद्धं प्रतीत्य बदुत्पद्यते तत्प्रत्यद्धं' इति, 'ग्रद्धमद्धं प्रति वर्त्तत इति प्रत्यद्धम्' इति वा प्रत्यद्धत्वस्यानिरसनेन ।

I आ प्रतौ 'किमनुपपनम्' इति पाठो नास्ति।

परावृत्तं परोक्तम् " [ ] इत्यपि अतिविहितम्, अर्वे-शद्यस्यैव परोक्तक्त्रणत्वात् ।

\$ २०. रस्यादेतत्, श्रतीन्द्रयं प्रत्यस्मस्तीत्यतिसाहसम्; श्रम्भावितस्वात्। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत, गमनकुसुमा-दिकमपि कल्प्यं स्यात्; न रस्यात्; गमनकुसुमादेश्रप्रसिद्धत्वात्। श्रितीन्द्रयप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्। तथा हि—केवलज्ञानं ताविकिञ्जिज्ञानां कपिलादीनामसम्भवद्प्यर्हतः सम्भवत्येव। सर्वज्ञो हि स भगवान्।

१ व्यावृत्तं रहितमित यावत्। 'श्रचेभ्यो हि परावृत्तं परोक्तम्'—
तस्वार्थश्रो०ए० १८३। २ निरस्तम्। ३ यदाहाऽकलङ्कदेवः—'हतरस्य
( श्रविशदिनर्मासिनो ज्ञानस्य ) परोक्ता'—लघी० स्वा० वि० का ३।
४ श्रतीन्द्रियप्रत्यद्मामावमाशङ्कते स्यादेतदिति। ५ लोके खलु इदियैक्यलमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्धं च नित्वन्द्रियनिरपेक्षम् , तदन्तरेण तदुत्यत्तं रसम्भवादिति भावः। ६ इन्द्रियनिरपेक्षणापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्पत्तेः सम्भवात्। न हि सङ्मान्तरितदूरार्थविषयकं ज्ञानमिन्द्रियेः सम्भवति, तेषां
सन्निहितदेशविपयकत्वात्सम्बद्धवर्तमानार्थग्राहकत्वाद्ध, 'सम्बद्धं वर्तमानं
च गृह्यते चक्तुरादिना' ( मी० श्लो० स० ४ श्लो० ८४ ) इति
भावत्कवचनात् । न च तज्ज्ञानं प्रत्यक्षमेव नास्ति चोदनाप्रभवत्वात्
'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विष्रकृष्टमित्येवंज्ञातीयकमर्थमवगमविदुमलं पुरुपविशेषान्' (शावरमा० १-१-२) इति वाच्यम् , तज्ज्ञानस्यावेशदोन परोक्तवात्। न हि शब्दप्रभवं ज्ञानं विशदं साद्धाद्वपं
च। प्रत्यक्षमनं तु विशदं साद्धाद्वपं च। श्रत एव तथाः साद्धात्वेना-

I श्रा प्रती 'इतिचैन्न' इति पाठः। 2 म मु प्रतिषु 'गगनकुसुमादि'पाठः।

# [ प्रासिङ्गकी सर्वज्ञसिद्धिः ]

§ २१. 'ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्ध किमुच्यते सर्वज्ञोऽई मिति, किचद्य्यप्रसिद्धस्य विषयविशेषे व्यवस्थापियतुमशक्तेरिति चेतः; नः सूद्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यज्ञाः, अनुमेयत्वात्, अन्यादिवत्, इत्यनुमानात्सर्वज्ञत्वसिद्धः । तदुक्तं "स्वामिभि-मेहाभाष्यस्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे —

सुदमान्तरितदूरार्थाः प्रत्यत्ताः कस्यचिद्यथा । श्रनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति :।।
[का॰ ५ ] इति ।।

§ २२. सूद्रमाः स्वभावविष्ठकृष्टाः परमार्ग्वादयः, श्रम्तिताः कालविष्ठकृष्टा रामाद्यः, दूरा2 देशविषकृष्टा मेर्वाद्यः। एते स्वभाव-

साज्ञात्वेन भेदः। तथा चंक्तं समन्तभद्रस्वामिभिः—'स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने। भेदः साज्ञादसाज्ञाश्वः "" श्राप्तमी० १०६। सम्भवति च स्वमादीनां साज्ञाद्भुपं ज्ञानम्। 'साज्ञात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान् परिन्छ्यनात्ते (केवलाख्येन प्रत्यच्चेण केवली) नान्यतः (नागमात्) इति' (श्रष्टश॰ का॰ १०६) इति वचनात्। श्रतोऽतीन्द्रयं प्रत्यज्ञमस्तीति युज्यते।

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमांसकश्चार्वाकश्चात्र शक्कते निवित । २ भवता जैनेन । ३ किपलादीनां मध्ये किस्मिश्चिदपि श्चप्रतीतस्य सर्वज्ञत्वस्य । ४ व्यक्तिविशेषे श्चर्धति । ५ समन्तभद्राचार्यैः । ६ देवागमाभिधासमीमांसा- प्रकर्णे। ७ व्यविद्वाः कालापेच्येत्यर्थः।

I द म मुप्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 म मुप्रतिषु 'दूरार्थाः' पाठः ।

कालदेशविप्रकृष्टाः पदार्था धर्मित्वेन विविद्यताः। तेषां कस्यचित्प्रत्य-चत्वं साध्यम् । ¹इह प्रत्यच्चत्वं प्रत्यच्चज्ञानविषयत्वम्, विषयिधर्मस्य ² विषयेऽप्युपचारोपपत्तेः । श्रनुमेयत्वादिति हेतुः । श्रग्न्यादिर्हष्टान्तः । श्रग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचित्प्रत्यच्चत्वेन सहोपलब्धं परमाण्वादाविष कस्यचित्प्रत्यच्चत्वं साधयत्येव । न चाण्वादावनुमेयत्वमसिद्धम् 2, ³सर्वेषामप्यनुमेयमात्रे विवादाभावात् ।

§ २२. 'श्रस्त्वेवं सूद्मादीनां प्रत्यक्तत्वसिद्धिद्वारेण कस्यचि-दशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम् । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम १ इत्थम्— यदि 'तज्ज्ञानमैन्द्रियकं स्यात्' श्रशेषविषयं न स्यात्, इन्द्रियाणां स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशकोः । सूद्मादीनां च दतद्योग्य-

१ स्रत्रानुमाने । २ ज्ञानधर्मस्य प्रतिभासस्य, स्र्यमाशयः—'म्इमान्द्रयाः कस्यचित्प्रत्यक्ताः' इत्यत्र स्इमादीनां यत्प्रत्यक्त्त्वमुक्तं तिद्ध प्रत्यक्त्राः नद्दत्तिधमों न तु स्इमादिपदार्थवृत्तिस्तत्कथं स्इमादीनां प्रत्यक्तत्वप्रतिपादनं श्रीस्वामिसमन्तभद्रान्वार्याणां सङ्कतम् १ स्रस्यदं समाधानम् —प्रत्यक्तत्वमत्र प्रत्यक्त्त्वमत्र प्रत्यक्त्त्वमत्र प्रत्यक्त्त्वमत्र विवक्तितम्, तथा च स्इमादीनां प्रत्यक्त्त्वानविषयत्वे नोपचारतस्तेषा प्रत्यक्त्वमुक्तं 'घटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, घटन्नानम् , पटन्त्रानम्' इति भवति हि व्यवहारो न च घटस्य प्रतिभासः पटस्य वा प्रतिभासः, तस्य ज्ञानधर्मत्वात् । एवं न घटस्य ज्ञानं पटस्य वा ज्ञानं तस्यात्मानश्वत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात् , स्रात्मनो हि स गुणस्तथापि तथा व्यवहारो भवत्येव । एवं प्रकृतेऽपि बोध्यम् । ३ वाटिप्रतिवादिनाम् । ४ स्रण्वादेरनुमानविषयतायाम् । ५ पुनरपि स्रतीन्द्रियप्रत्यक्ताभावमाशङ्कते स्रस्त्वेविमिति । ६ सर्वज्ञानम् । ७ इन्द्रियजम् । ८ इन्द्रियायोग्यविषयत्वात् , न हीन्द्रियाणि सक्तसर्वार्थेषु ज्ञानमुपजनियतुमलम्, सम्बद्धवर्तमानाः

<sup>2</sup> म मु प्रतिषु 'प्रसिद्ध' पाठः।

# स्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकमेवेति ।।

र्थविषयत्वात् । किञ्च,इन्द्रियाणि सकृत्सर्वार्थसाद्यात्करणे बाघकान्येव श्रावरणनिवन्धनत्वात् । तदुक्तम्—'भावेन्द्रियाणामावरणनिवन्धनत्वात् । कात्स्न्यतो ज्ञानावरणसंद्यये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यद्यभाक् सिद्धः । न च सकलावरणसंद्यये भावेन्द्रियाणामावरणनिवन्धनानां सम्भवः, कारणाभावे कार्यानुपपत्तेः' श्रष्टस० पृ० ४५ । श्रीमाणिक्यनन्दिर्ण्याह—'सावरण्यवे करण्जन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात'परीद्या०२-१३। श्रक्तकृदेवैरण्युक्तम्—

'कथिक्कत् स्वप्रदेशेषु स्यात्कर्मपटलाच्छता। संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चनुराद्यः॥ साज्ञात्कर्तुं विरोधः कः सर्वथाऽऽवरणात्यये १। सत्यमर्थं तथा सर्वं यथाऽभृद्रा भविष्यति॥'

-- न्यायवि० ३६१, ३६२ ।

श्रथ 'न किरचद्धवमृद्गीन्द्रियप्रत्यक्तभागुपलब्धो यतो भगवांस्तथा मम्भाव्यते; इत्यपि न शङ्का श्रेयमी: तस्य भवभृतां प्रभुत्वात् । न हि भव-भृत्साम्ये दृष्टो घर्मः सकलभवभृत्यभौ मम्भावियतं शक्यः, तस्य संसारिजन-प्रकृतिमभ्यतीतत्वात्' ( श्रष्टस॰ पृ० ४५ )। कथं संसारिजनप्रकृतिमभ्यती-तोऽसौ १ इत्यत श्राह—

मानुषीं प्रकृतिमध्यतीतवान देवतास्विप च देवता यतः। तेन नाथ परमासि देवता श्रयसे जिनवृष प्रमीद नः॥

- स्वयंभूरतोत्र का० ७५ ।

ततस्तदशेषविषयं ज्ञानमनीन्द्रियमेव, अशेषविषयत्वान्यथानुपपरंगिति ध्येयम्। 'प्रत्यक्तं विशद्ज्ञानात्मकं प्रत्यक्तत्वात' इतिवत् 'विशेषं धर्मिणं कृत्वा सामान्यं हेतं ब्रुवतां दोषासम्भवात्' (प्रमाण्प॰ पृ॰ ६७)। १० इन्द्रियम्यो निष्कान्तम्—अर्तान्द्रियमित्यर्थः ।

I म मु 'त्रातीन्द्रियकमेव' इति पाटः।

श्वस्मिश्वार्थे । सर्वेषां सर्वज्ञवादिनां न विवादः। यद्वाद्या श्रण्याहुः । — ४ "श्रद्यष्टाद्यः कस्यचित्प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्।" [ ] इति ।

[ सामान्यतः प्रसिद्धस्य सार्वेद्यस्याईतः प्रसाधनम् ]

§ २४. नन्यस्त्वेत्रमशेषिवषयसाद्यात्कारित्वल्य्णमतीन्द्रय-प्रत्यक्तज्ञानम्, तद्याहेत इति कथम् १ कस्यचिदिति सर्वनाम्नः सामा-न्यज्ञापकत्वादिति चेतः, सत्यमः, प्रकृतानुमानात्सामान्यतः सर्वज्ञत्व-सिद्धिः । अहेत 'एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्"। 'तथा हि— श्रहंन सर्वज्ञो भिवतुमहिति, निद्धित्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासी निद्धिः, यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिङ्गकमनुमानम्।

१ विषये, श्रनुमेयत्वादिहेतुना सूद्मादीनां कस्यचित्प्रत्यद्यत्वसाधने इति यावत् । २ जैनेतरा नैयायिकादयः । ३ यथा हि—'स्वर्गादयः कस्य-चित्प्रत्यद्याः अव्यक्तित्र्यादागमविषयत्वात्, यद्वस्तु यच्च कथ्यते तत्कस्य चित्प्रत्यद्यं भवति,यथा घटादि'—न्यायवा० १-१-७,'धर्मः कस्यचित्प्रत्यद्यः प्रमेयत्वात् वासोवदिति, यस्य प्रत्यद्यः स योगी'— प्रमाण्मं० ए० ६ । ४ श्रदृष्टशब्देन पुण्यपापद्वयमुच्यते, श्रदृष्टमादियंषां ते श्रदृष्टादयः पुण्यपाप-द्योऽतीन्द्रियार्थाः । ५ 'सूद्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यद्या श्रनुमेयत्वात्' इत्यस्मादनुमानात् । ६ सर्वज्ञत्वम् । ७ वद्यमाणाद्व्यस्मादनुमानात् । ६ सर्वज्ञत्वम् । ७ वद्यमाणाद्व्यस्मादनुमानात् । च श्रनुमानान्तरमेव प्रदर्शयात तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकालिङ्गात् यदनुमानं क्रियते तद्वयतिरेकिलिङ्गकानुमानमुच्यते । साध्याभावे साधनाभा-वप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तः । तथा च प्रकृतेऽनुमाने सर्वज्ञत्वरूपसाध्याभावे निर्दोषत्वरूपसाधनाभावः प्रदर्शितः । तत इदं व्यतिरेकिलिङ्गकानुमानम् । नन्वाशुवोधजनकमन्वयिलिङ्गकमेवानुमानं वाच्यम् , न केवलव्यतिरेकि-

I 'एव तदिति' इति द प्रतिपाठः।

§ २४. श्रावरणरागादयो दांबास्तेभ्यो निष्कान्तत्वं हि निर्दोष-त्यम्। 'तत्वलु सर्वज्ञत्व। मन्तरेण नोपपद्यते, किश्चिक्तस्यावरणा-दिदोषरहितत्वविरोधात्। ततो निर्दोषत्वमर्हति विद्यमानं सार्वज्ञ्यं साधयत्येव। निर्दोषत्वं पुनर्रहत्परमेष्ठिनि युक्तिशास्त्राविरोधिवा-क्त्वात्सिद्धयति। युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्तवं च 'तद्भिमतस्य मुक्तिसंसारतत्कारण [त] स्वस्यानेकधर्मात्मकचेतनाचेतन2तस्व-स्य च3 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुञ्यवस्थितमेव।

लिङ्गकम्, तस्य वक्रत्वेनाशुवोधजनकत्वाभावात् 'ऋजुमार्गेण सिद्धचन्तं को हि वक्रेण साधयेत्' (वैशे॰ स्त्रोप॰ २-१-१) इति वचनात्। किञ्च, व्यति-रेकिणि लिङ्गिनि बहूनि दूपणानि सम्भवन्ति। तथा हि—

'साध्याप्रसिद्धिर्वेषम्यं व्यर्थतोपनयस्य च। अन्वयेनैव सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दृषण्म्।।'

- वैशे० सूत्रोप० २-१-१ इति।

ततो न तल्लिङ्गकमनुमानं युक्तमिति चेत्; नः व्याप्तिमद्वयतिरेकि-णोऽपि लिङ्गस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात् । व्याप्तशृत्यस्य त्भयस्याऽप्य-गमकत्वात् । श्रत एवान्तर्व्याप्त्येव सर्वत्र साध्यसिद्धे रभ्युपगमात्स्याद्वादिभिः। यदुक्तम्—'बिहर्व्याप्तिमन्तरेणान्तर्व्याप्त्या सिद्धम् । यत इयमेवान्यन्नापि प्रधाना' श्राप्तमी० वृ० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिङ्गकानुमानेऽपि विद्यत एव । ततो नोक्तदोषः ।

१ निर्दोषत्वम् । २ श्रर्हदिभिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात् । तथा हि—तत्र तावद्भगवतोऽभिमतं मोत्तत्त्वं न प्रत्यत्त्वेण बाध्यते, तस्य तद-विषयत्वेन तद्वाधकत्वायोगात् । नाऽप्यनुमानेन नास्ति कर्स्याचन्मोद्यः सदुप-

<sup>ा</sup> आ म मु 'सर्वश्रमन्तरेगा' पाठः । 2 आ म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत-नात्मक' पाठः । 3 आ म प मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति ।

\$ २६ 'एवमपि सर्वज्ञत्वमहित एवेति कथम् ? कपिलादीनामिप सम्भाव्यमानत्वादिति चेत् ; उच्यते; कपिलादयो न सर्वज्ञाः
सदोषत्वात्। सदोषत्वं तु तेषां रन्यायागमविकद्धभाषित्वात्। उत्ज्ञ
४तद्भिमतमुक्तथादितस्वस्य सर्वथैकान्तस्य च प्रमाणवाधित-

लम्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात् कूर्मरोमादिवदित्यादिरूपेण, तस्य मिथ्यानुमानत्वात् , मोक्त्यानुमानागमाभ्यामितित्वव्यस्थापनात् । तद्यथा—'क्विदात्मनि दोषावरण्योनिर्शेषा हानिरित्तं, श्रांतशायनात् , किचित्कनकपाषाणादौ किहिमादिमलक्वयवत्' इत्यनुमानात्मकलकर्मक्वयस्थमावस्य मोक्तस्य
प्रसिद्धेः। 'वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्तनकर्मविप्रमोक्तो मोक्तः' इत्यागमाच्च
तित्तद्धेः। तथा मोक्तकारण्यत्त्वमिप न प्रमाणेन बाध्यते, प्रत्यक्ततोऽकारण्कमोक्ताप्रतितेरतेन तद्वाधनायोगात्। नाऽप्यनुमानेन तस्य मोक्तकारण्यस्यैव
प्रसाधकत्वात् । सकारण्को मोक्तः प्रतिनियतकालादित्वात् परादिवदिति।
तस्याकारण्यकत्वे सर्वदा सर्वत्र सर्वस्य तत्त्वद्रावप्रसङ्गः स्यात् परापेक्तारहितत्वात् । श्रागमेनापि मोक्तकारण्यत्त्वं न बाध्यते, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात्।
'सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्तमार्गः' (तत्त्वार्थस्० १-१) इति वचनात्।
एवं संसारतत्त्वं संसारकारण्यत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वं च प्रमाणेनाबाध्यमानं बोद्धव्यमिति संक्तेपः। विस्तरतस्त्वष्टसहस्त्र्यां (देवागमालङ्कारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम्।

१ निर्दोषत्वेन हेतुना अर्हतः सर्वज्ञत्वसिद्धार्वाप । २ न्यायोऽनुमानम्, आगमः शास्त्रम् । ताभ्यां विरुद्धभाषिणो विपरीतवादिनः, तेषां भाव-स्तत्वं तस्मात् । 'ये न्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषाः, यथा दुर्वेद्या-दयः,तथा चान्ये कपिलादयः'अष्ट्रस० ए० ६६ । ३ न्यायागमविरुद्धभाषित्वं च । ४ कपिलाद्यभिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत्त्वस्य । ५ नित्याद्येकान्तस्य । ६ प्रमाणेन वाध्यत्वात् , तद्यथा—कपिस्तस्य तावत् 'तदा दृष्टुः स्वरूपेऽव-

# त्वात्। <sup>१</sup>तदुक्तं <sup>२</sup>स्वामिभिरेव— <sup>3</sup>स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्ताविरोधिवाक्। श्रविरोधो यदिष्टं ते "प्रसिद्धेन न <sup>६</sup>बाध्यते॥

स्थानम्' (योगस्० १-३) स्वरूपे चैतन्यमात्रेऽवस्थानमात्मनो मोद्ध इत्यिममन्तम् ,तत्प्रमाणेन बाध्यते; चैतन्यविशेषेऽनन्तज्ञानादौ स्वरूपेऽवस्थानस्य मोद्धन्त्वप्रसाधनात् । न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽस्वरूपं सर्वज्ञत्वादिविशेषात् । अथ सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपं नात्मन इति चेत्र, तस्याचेतनत्वात्र सर्वज्ञत्वादि तस्वरूपम् , आकाशवत् । आनादयश्च नाचेतनधर्माः,स्वसंवेदनस्वरूपत्वादनुभववदिति न चैतन्यमात्रेऽवस्थानं मोद्धः, अपि त्वनन्तज्ञानादिचेतन्यविशेषेऽवस्थानस्य मोद्धत्वप्रतीतेः । एतेन बुद्धचादिगुणोच्छेदो मोद्ध इति वेशेषिकाः, अनन्तमुखमेव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमित्यानन्दैकस्वभावाभिव्यक्तिमोंत्त्व इति वेदान्तिनः, निरास्त्रवित्तसन्तत्युत्पादो मोद्ध इति वौद्धाः, तेषां सर्वेषामिष मोद्धतत्वं प्रमाणेन बाधितं जेयम्, अनन्तज्ञानादिस्वरूपोपलव्यक्तिमोंत्त्व इति वोद्धाः, त्रिपास्त्रवित्तमांत्रितं मोद्धकारणतत्त्वं संसारतत्त्वं संसारकारणतत्त्वं च न्यायागमविषद्धं बोद्धव्यम् । इत्यष्टसहस्त्र्याः संद्धेपो विस्तरस्तु तत्रैव दृष्टव्यः ।

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचार्यस्य कथनेन सह सङ्गमयित तदुक्तमिति। २ समन्तभद्राचार्यः। ३ 'प्रमाणवलात् सामान्यतो यः सर्वक्षो बीतरागश्च सिद्धः स त्वमेवार्हन्, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्, यो यत्र युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्वचिद् व्याध्युपशमे भिष्य्वरः। युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् च भगवान् मुक्तिसंसारतत्काणेषु, तस्मान्निर्दोष इति' अष्टस्य०५० ६२। अविरोधश्च,यस्मादिष्टं मोद्धादिकं तत्त्वं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधवाक् यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्त्वे भिष्यवरः, न बाध्यते च भगवतोऽभिमतं मोद्धसंसारतत्कारणतत्त्वम्, तस्मात्तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोध-

वाक् इति विषयस्य(भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य) युक्तिशास्त्राविरोषित्वसिद्धेविं-षयिग्या भगवद्वाचो युक्तिशास्त्राविरोषित्वसाधनं (समर्थितं प्रतिपत्तव्यम्)' —श्रष्टस० ए० ६२।

४ ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवतः कथं सम्भवति ! तथा च नासौ युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ; तन्न; इष्टं मतं शासनमित्युपचर्यते तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा-भावात्। श्रनुपचारतोऽपि भगवतोऽप्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः। तदुक्तम्-

श्रप्रमत्ता विवद्तेयं श्रन्यथा नियमात्ययात्। इष्टं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम् १॥ —न्यायवि० का० ३५६

वस्तुतस्तु भगवता वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा सम्भवात्। 'तथा हि—नेच्छा सर्वविदः शासनप्रकाशनिमित्तं प्रण्छमोह-त्वात्। यस्येच्छा शासनप्रकाशनिमित्तं न स प्रण्छमोहा यथा किंचिञ्कः, प्रण्छमोहश्च सर्वविद्यमाण्यतः साधितस्तरमात्र तस्येच्छा शासनप्रकाशन-विमित्तम्।' श्रष्टस० ए० ७२। न चेच्छामन्तरेण् वाक्प्रवृत्तिनं सम्भव-तीति वाच्यम् , नियमाभावात्। 'नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादाविप निरिमप्राय-प्रवृत्तिनं स्यात्। न हि सुषुप्तौ गोत्रस्वलनादौ वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति' श्रष्टस० ए० ७३, ततो न वाक्प्रवृत्तिरिच्छापूर्वकर्त्वान्यमः, तस्य सुषुप्त्यादिना व्यभिचारात् , श्रिष तु 'चैतन्यकरण्पाटवयोरेव साधकतमत्वम्' (श्रष्टश०, श्रष्टस० ए० ७३) वाक्प्रवृत्ती, संवित्करण्पाटवयोः सत्वे एव वाक्प्रवृत्तेः सत्वं तद्मावे चासत्वम्। 'तस्माच्चैतन्यं करण्पाटवं च वाचो हेतुरेव नियमतो न विवद्या, विवद्यामन्तरेणापि सुषुप्त्यादौ तद्दर्शनात्'। किञ्चः, इच्छा वाक्प्रवृत्तिहेतुनं 'तत्प्रकर्षापकर्षानुविधानामावाद्बुद्धयादिवत्। न हि यथा बुद्धः शक्तिभाप्रकर्षे वाग्याः प्रकर्षेऽपकर्षे वाऽपकर्षः प्रतीयते तथा दोषजातेः (इच्छायाः) श्रिप, तत्प्रकर्षे वाचोऽपकर्षात् तदपकर्षे एव तत्प्रकर्षात्, ,

# ेस्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वधैकान्तवादिनाम्। भाष्त्राभिमानदम्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।[म्राप्तमी. का. ६,७]

यतो वन्द्वदीपजातिः (इच्छा) श्रनुमीयेत'। XXX 'विशानगुरादोषा-न्यामेव वाण्वत्तेर्गु रादोषवत्ता न्यवतिष्ठते न पुनर्विवद्धातो दोषजातेर्वो। चदुक्तम्—

विज्ञानगुगादोषाभ्यां बाग्वृत्तेर्गुगादोषता। बाञ्चन्तो न बकारः शास्त्रागां मन्दबुद्धयः' ॥ श्रष्टस॰ १० ७३। श्रान्यबोक्तम्—

> विवद्यामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीद्यते । वाञ्छन्तो न बकारः शाक्षाणां मन्दबुद्धयः ॥ प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनद्देतवः । विवद्यान्तरपेक्षास्ते पुरुषार्थं प्रचन्नते ॥ —स्यायवि० ३५४, ३५५॥

ततः साधृक्षं तत्रेष्टं शासनं मतमिति । ३ प्रमाणेन श्रानित्यात्वाद्ये-कान्तधमें ख्रा । ४ श्रानेकान्तात्मकं तथेष्टं तत्त्वं नानित्यत्वाद्येकान्तधमें ख्रा बाध्यते तस्यासिद्धत्वात्,प्रमाख्तः सिद्धमेव हि कस्यचिद्धाधकं भवति। न चानि-स्यत्वाद्येकान्ततत्त्वं प्रमाख्तः सिद्धम्, ततो न तत्त्वानेकान्तशासनस्य वाधक-धिति भावः।

१ त्वन्मतं त्वदीयमनेकान्तात्मकं तत्त्वं तज्ज्ञानं च तदेवाचृतं तती वाद्या बहिष्कृतास्तेषाम्, सर्वथैकान्तषादिनां सर्वमकारैनित्यत्वानित्वादित्वीकु-र्वताम्, 'चयमाप्ताः' इत्यभिमानेन दग्धानां ज्वलितानां किपलादीनां स्वेष्टं सद्धः द्येकान्ततत्त्वं प्रत्यचे एव वाध्यते, अतः किमनुमानादिना षाधाप्रदर्शनेन ? सकलप्रमाख्य्येष्ठत्वात्प्रत्यत्तस्य । 'न हि दश्यज्येष्ठं गरिष्डिमिष्टं नाम'। ततः प्रत्यच्वाधाप्रदर्शनेनेवानुमानादिवाषा प्रदर्शिता भवतीत्यवसेयम्। § २७. इति कारिकाद्वयेन एतयोक्ते 'परात्माभिमततस्ववाधा-वाधयोः समर्थनं 'प्रस्तुत्य "भावेकान्ते" [का० ६ ] इत्युपक्रम्यः "स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः" [का० ११२ ] इत्यन्तः आप्तमीमांसा-सन्दर्भ इति कृतं विस्तरेगा ।

§ २८. तदेवमतीन्द्रयं केवलज्ञानमहेत 1एवेति सिद्धम्। विद्वचनप्रामाण्याचावधिमनःपर्यययारतीन्द्रययोः सिद्धिरित्यती -न्द्रियप्रत्यत्तमनवद्यम्। ततः स्थितं सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं चेतिः द्विविधं प्रत्यत्तमिति।

> इति श्रीपरमार्हता चार्य-धर्म भूषण-यति-विरचितायां न्यायदीपिकायां प्रत्यचप्रकाशो द्वितीयः ॥२॥

१ पराभिमते कपिलाद्यभिमते तत्त्वे सर्वथैकान्तरूपे वाधा, त्रात्माभिमते वैनाभिमते तत्त्वेऽनेकान्तरूपेऽवाधा वाधाभावस्तयोः । २ समाश्रित्य ।

> अभावेकान्ते पदार्थानामभावानामपह्नवात्। सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥६॥ अभाग्नेत्रविशेषाप्तेः चेन्न शब्दार्था मृषा हि सा॥ अभिप्रेत्रविशेषाप्तेः स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः॥११२॥

इति संभ्यूरों कारिके । १ अलम् । ६ 'वक्तुः प्रामार्ग्यात् वचनप्रामार्गः थम्' इति न्यायाद्द्तः प्रामार्ग्यसिद्धः तदुपदिष्यवतीन्द्रियवविधिमनः-पर्ययाविष सिद्धाविति प्रतिपत्तस्यम् ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'एव' पाठी नास्ति ।

# ३. परोत्तप्रकाशः

#### [ परोत्त्रमासस्य लत्त्रकथनम् ]

- § १. 'त्रथ परोच्चप्रमाणिनरूपणं प्रक्रम्यते। अविशदप्रतिभासं परोच्चम्। अत्र परोच्चं लच्यम् , अविशदप्रतिभासस्वं लक्षणम्। यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदो न भवति तत्परोच्चप्रमाणिमत्यर्थः। वैशद्यमुक्तलच्चणम् । "तद्प्यनु-भवसिद्धमेव।
- § २. सामान्यमात्रविषयत्वं परोत्तप्रमाणलत्त्रणमिति केचित् । तन्नः प्रत्यत्त्रस्येव परोत्तस्यापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- त्वेन तस्य तत्त्रस्याऽसम्भवित्वात् । तथा हि—घटादिविषयेषु प्रवर्तमानं प्रत्यत्तं प्रमाणं तद्गतं । सामान्याकारं । घटत्वादिकं विषयेषु प्रवर्त्ताकारं व्यक्तिरूपं । च । व्यक्तिरूपं प्रकाशयदुपलव्धं । भ

१ द्वितीयप्रकाशे प्रत्यद्वप्रमाणं निरूप्येदानीमिह परोद्वप्रमाणस्य निरूप्या प्रारमने अथेति । २ स्पष्टत्वं वेशद्यं तदेव नैमंत्यमित्युक्तं पूर्वं वेशद्य-लद्यणम् । ३ वेशद्यात् । ४ विपरीतम् । ५ अवेशद्यमपि वथा नेमंत्यं स्पष्टत्वमनुभवसिद्धं तथाऽस्पष्टत्वमनेमंत्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भावः । ६ बौद्धाः । ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोद्धलद्यणस्य । द असम्भवदोष-चुष्टत्वात् , तथा च तस्य लद्यणामासत्वमिति भावः । ६ परोद्धस्य सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा हीति । १० घटादिनिष्ठम् । ११ अनुगताकारम् । १२ अघटादिभ्यो व्यव-च्छेदात्मकम् । १३ सदैव । १४ अनुगृताकारच्यावृत्ताकारोभयं विषयी-

I 'च विशेषरूपं' इति श्रा प्रतिपाटः।

तथा परोक्तमपीति न सामान्यमात्रविषयत्वं परोक्तक्त्याम् , द्यपि त्ववेशद्यमेव । सामान्यविशेषयोरेकतरविषयत्वे तु प्रमाणत्व- स्येवाऽ नुपपत्तिः 2, सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकवस्तुवि व्यत्वाभ्यनुक्तानात् । तदुक्तम्—"सामान्यविशेषात्मा तद्योँ विषयः"—[परीक्ता॰ ४-१] इति । तस्मात्सुष्ठृक्तं 'त्रविशदावभान् सनं परोक्तम्' इति ।

#### कुर्वत् दृष्टम्।

१ इति शब्दोऽत्र हैत्वयें वर्त्तते, तथा च इति हैतोरित्यस्मात्कारणादित्यर्थः । २ त्रमम्भवः । ३ त्रम्युपगमात् । ४ त्रत्रेदं बोध्यम्
— 'परोत्तमविशदशानात्मकं परोत्त्त्वात् , यन्नाविशदशानात्मकं तन्न परोत्तम्, यथाऽतीन्द्रियप्रत्यत्तम् , परोत्तं च विवादाध्यासितं शानम् , तस्मादविशदशानात्मकम्'—प्रमाणप० ए० ६६ । 'कुतोऽस्य परोत्त्त्वम् १ परायत्तत्वात् पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यं निमित्तं
प्रतीत्य तदावरणकर्मत्त्वयोपशमापेत्तस्यात्मन उत्पद्यमानं मित्रभुतं परोत्तमित्याख्यायते'— सर्वार्थ० १-११, न च परोत्तेण प्रमेयं न प्रमीयते
परोत्तत्वादिति वाच्यम् तस्यापि प्रत्यत्तस्येव सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वाम्युपगमात् । नाऽप्यस्याज्ञानरूपताऽप्रमाणता वा, 'तत्प्रमाणे' (तत्त्वार्थस्० १-१० ) इति वचनेन प्रत्यत्त्वपरोत्त्वयोर्द्ययोरिप प्रमाग्तत्वाम्युपगमात् ।
तद्कमम्—

'क्वानानुवर्त्तनात्तत्र नाक्वानस्य परीक्षता। प्रमाणस्यानुवृत्तेने परोक्षस्याप्रमाणता ॥'

- सत्त्वार्थस्त्रेव १-११।

<sup>1</sup> द प्रती 'एव' इति पाठो नास्ति। 2 द प्रती 'त्तेः' इति पाठः।

[ परोक्तप्रमाणं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्तत्वप्रतिपादनम् ]

§ ३. 'तत् पञ्चिषधम्-समृतिः, प्रत्यभिक्षानम्, तर्कः, श्रनुमानम्, श्रागमश्चेति। पञ्चिषधस्याऽप्यस्य। परोत्तस्य 'प्रत्ययान्तरसापेत्तत्वेने-चोत्पत्तिः । तद्यथा-समरणस्य प्राक्तनाऽनुभवापेत्ता, प्रत्यभिक्षानस्य समरणानुभवापेत्ता, तर्कस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिक्षानापेत्ता, श्रनुमानस्य च लिक्कद्शनाद्य वेत्ता, श्रागमस्य शब्दश्रवणसङ्केतप्रहणाद्य-पेत्ता, प्रत्यत्तस्य तु न तथा 'स्वातन्त्र्येणचोत्पत्तेः । स्मरणदीनां प्रत्ययान्तरापेत्ता तु "तत्र तत्र निवेदियष्यते ।

#### [समृतेनिरूपणम्]

१४. तत्र च4 का नाम स्मृतिः १ तदित्याकारा प्रागनुभूतवन्तु-विषया स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति । अत्र हि प्रागनुभूत एव देवदत्तस्तत्त्वया प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत-विषया च । अननुभूते विषये तद्नुत्पत्तेः । "तन्भूलञ्जानुभवो धार-गारूप एव अवग्रहाद्यनुभूतेऽपि धारणाया अभावे स्मृतिजनना-योगात् । धारणा हि तथाऽऽत्मानं संस्करोति, यथाऽसावात्मा कालान्तरेऽपि तस्मिन्वषये ज्ञानमुत्पादयति । तदेतद्वारगाविषये समुत्पन्नं तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मृतिरिति सिद्धम् ।

१ परोद्धप्रमाग्यम् । २ ज्ञानान्तरापेद्धत्वेन । ३ त्रादिपदेन व्याप्ति-प्रहृणादेर्परिप्रहः । ४ प्रत्ययान्तरिनरपेद्धत्वेनैव । ५ यथावसरम् । ६ 'तद्' शब्दोल्लेखेन । ७ स्भृतेः कारणम् । ८ एवकारेगावप्रहाद्यनुभवत्रयस्य

<sup>ा</sup> द प्रती 'श्रस्य' इति पाठो नास्ति। 2 द 'त्तेः' पाठः। 3 'प्रस्थक्'' इति सुद्धितप्रतिषु पाठः। 4 'च' इति सुद्धितप्रतिषु नास्ति।

§ ४. नन्वेचं धारणागृहीत एव स्मरणस्थोत्पत्ती गृहीतप्राहि-त्वादप्रामाण्यं प्रसम्यत इति चेत्; न ३; ४ विषयविशेषसद्भावादी-हादिवत् । यथा द्यवप्रहादिगृहीतविषयाणामीहादीनां विषयविशेषसद्भावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन प्रामाण्यं तथा स्मरणस्थापि धारणागृहीतविषयप्रशृत्ताविष प्रामाण्यमेव । धार-णाया हीदन्ताऽविच्छन्नो विषयः, स्मरणस्य तु तत्ताऽविच्छन्नः । तथा च स्मरणं स्वविषयासमरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वात्प्रमाण्यमेव । तदुक्तं प्रमेयकमलमार्त्तण्डे—"विस्मरणसंशयविपर्यास-लच्चणः समारोपोऽस्ति तन्निराकरणाद्यस्याः स्मृतेः प्रामाण्यम्" [३-४] इति ।

व्यवच्छेदः, श्रवप्रहादयो ह्याद्यात्मकाः। धारणा तु हदात्मिका श्रातः सैव समृतेः कारणं नावप्रहादयः 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति वचनादिति भावः।

१ गृहीतस्यैव ग्रहणात् । २ प्रसक्तं भवति । ३ समाधत्ते नेति ।
४ विषयमेदविद्यमानात् । तथा हि—'न खलु यथा प्रत्यत्ते विशदाकारतया वस्तुप्रतिभासः तथेव स्मृतौ, तत्र तस्या (तस्य ) वेशद्याप्रतीतेः'
— प्रमेयक० ३-४, किञ्च, स्मृतेः 'वर्त्तमानकालावच्छेदेनाधिगतस्यायंस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वीशाधिगमोपपत्तेः ।' — स्याद्वादर०
३-४ । श्रतो न गृहीतप्राहित्वं स्मरणस्येति भावः । ५ स्वेषामीहादीनां
विषयो श्रेयस्तिमन्तुत्पन्नः संशयादिलद्यणः समारोपस्तद्वयवच्छेदकत्वेन
तिन्नराकरण्यतेन । ६ वर्त्तमानकालावच्छिनः । ७ भूतकालावच्छिनः ।

द्रश्रेदमनुमानं बोध्यम्—स्मृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात् ,
यदेवं तदेवं यथा प्रत्यद्यम् , समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाणमिति ।

१६ वित्वानुभूते प्रवृत्तिमित्येतावता स्मरणमप्रमाणं स्या-त्ति अनुमितेऽग्री पश्चात्प्रवृत्तं वप्रत्यत्तमध्यप्रमाणं स्यात्।

§ ७ उन्नविसंवादित्वाच प्रमाणं स्मृतिः प्रत्यक्तादिवत्। म हि
रमृत्वा ४ निक्तेपादिषु प्रवर्त्तमानस्य विषयविसंवादोऽस्ति । उपन्न
स्वस्ति विसंवादस्तन्न स्मरणस्याभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत् । तदेवं
४ स्मरणाख्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति सिद्धम्।

१ श्रत्र स्मृतेरप्रामाएयवादिनो नैयायिकादयः कथयन्ति—'श्रतीतः पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृतिः, श्रत एव सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेंदे पूर्वोनुभवपारतन्त्र्यात्' इति कन्दलीकारः, 'न प्रमाग्रं स्पृतिः पूर्वप्रतिपत्ति-च्यपेच्च्यात्। स्मृतिर्हं तदित्युपनायमाना प्राची प्रतीतिमनुदद्वयमाना न स्वातन्त्रयेशार्थे वरिन्छिनत्तीति न प्रमाशम्'—प्रकरशपञ्जि॰ ए० ४२। २ 'ऋतुभूतार्थविषयत्वमात्रेसास्याः प्रामाएयानभ्युपगमेऽतुमानेनािधगतेऽग्नी यत्प्रत्यत्तं तद्प्यप्रमाणं स्यात्।'—प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर १ ३-४, 'श्रनुभूतेनाधेंन सालम्बनत्वोपपत्तेः। श्रन्यथा प्रत्यच्तस्याप्यनुभूतार्थविषय-स्वादप्रामास्यमनिबार्यं स्यात् । स्वविषयावभासनं स्मरखेऽप्यविशिष्टमिति ।' प्रमेयर० २-२, प्रमासमी० १-२-३। ३ 'न च तस्या विसंवादादप्रामा-खयम्, दत्तप्रहादिक्लोपापत्तेः। प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाण्म्, श्रवि-संवादकत्वात् , प्रत्यद्भवत् ।'--प्रमाराप० १० ६६, प्रमारामी० १-२-३, न चासावप्रमाराम , संवादकत्वात् , यत्सवादक तत्प्रमार्गं यथा प्रत्यज्ञादि, संवादिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमार्गम्'-प्रमेयक० ३-४। ४ भूगर्मादि-स्थापितेष्वर्थेषु । ५ जनस्य १ ६ विषयाप्राप्तिः । ७ 'यत्र तु विसंवादः सा स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत् ।'--प्रमाराप० १० ६६, स्याद्वादर० ३-४। द्ध किञ्च, स्मृतेरप्रामारयेऽनुमानवार्त्ताऽपि दुर्लभा, तया व्याप्तेरविषयी-करणे तदुत्यानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम् स्पृतिः प्रमाणम्,

#### [ प्रत्यभिशानस्य निरूपग्म् ]

§ प. अनुभवस्मृतिहेतुकं सङ्गलनात्मकं शानं प्रत्यभिक्कान् नम्। इदन्तोल्लेखिक्कानमनुभवः, तत्तोल्लेखिक्कानं स्मरणम्, तदु-भयसमुत्थं पूर्वोत्तरैक्यसादृश्यवैलक्षण्यादिविषयं यत्सङ्कलनरूपं ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिक्कानभिति क्कात्व्यम्। यथा स एवाऽयं जिनद्काः , गोसदृशो गवयः , गोविलक्षणो महिष इत्यादि।

१६. "अत्र हि पूर्वस्मिन्तुदाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा-द्वयव्यापक मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्य-भिज्ञानम्। द्वितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिकं गवयनिष्ठं साद्ययम् । तदिदं साद्यप्रत्यभिज्ञानम्। ततिये तु पुनः प्रागन्तुभूतगोप्रतियोगिकं महिषनिष्ठं वैसाद्दरयम् । तदिदं वैसाद्दरय-

अनुमानप्रामाएयान्यथानुपपत्ति ।'—प्रमेयर०२-२, प्रमाणमी०१-२-३। १ सङ्कलनं विविद्धितधर्मयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनम् , यथा— 'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः। यस्तत्र चिपिटघाणस्तं चैत्रमवधारयेः।।'

२ इदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम् । ३ इदं साहरयप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम् । ५ एष्ट्रदाहरखेषु । ६ स्थाप्त्या वर्त्तं मानम् । ७ उदाहरणे । प्रात्वाविक्ञ्जिप्रतियोगिताकम् । १ गक्यो वन्यपशुविशेषः तस्मिन्द्रत्ति, गवयत्वाविक्ञ्जानुयोगिताकमित्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम् यिक्रपणाधीनं निरूपणं यस्य तत्त्व्प्रतियोगी । अथवा कस्य साहरयादिकं प्रदर्शते स प्रतियोगी यस्मिन्ध प्रदर्शते सोऽनुयोगी इति भावः । १० प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति शेषः । ११ अत्रापि प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति सम्बन्धनीयम् ।

प्रत्यभिज्ञानम् । एवमन्येऽपि 'प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतोति स्वयमुत्प्रेच्याः । स्रत्र सर्वत्राऽप्यनुभवस्मृतिसापेच्चत्वात्तद्वेतुकत्वम् ।

§ १०. ४केचिदाहु:—श्रनुभवस्मृतिव्यतिरिक्तं प्रत्यभिज्ञानं नास्तीतिः तदसत्; श्रनुभवस्य वर्त्तमानकालवर्त्ति विवर्त्तमात्र-

#### १ तदित्थम्--

इदमल्पं महद्दूरमासभं प्रांशु नेति वा। व्यपेत्तातः समन्तेऽर्थे विकल्पः साधनान्तरम्।।
— लघी० का २१।

'इदमस्मादूरम्' 'वृक्तोऽयमित्यादि'—परीक्ता० ३-६,१० । श्रन्यच—

पयोम्बुभेदी हंसः स्यात् षट्पादेश्वेमरः स्मृतः। सप्तपर्णेस्तु तत्त्वज्ञैविज्ञेयो विषमच्छदः॥ पञ्जवर्णे भवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी। युवतिश्चैकशृङ्गोऽपि गण्डकः परिकीर्त्तितः॥ शरभोऽप्यष्टभिः पादैः सिंहश्चारुसटान्वितः।

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या-पयित यदा तदा तत्मञ्जलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्तम् दर्शनस्मरणकारणत्वा-विशेषात्।' प्रमेयर॰ ३-१०। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिज्ञानमेदेषु। ४ बौद्धाः। तेषामयमाशयः—'ननु पूर्वापरावस्थाविषयं परामर्शज्ञानं कथमे-कम् १ विषयमेदात्, परोच्यापारोच्यलच्णविषद्धधर्मसंसर्गाच । तथा हि— तदिति परोच्चिमिति साच्चात्कारः'—न्यायवा०तात्ययंटी० पृ० १४०, 'तस्माद् द्वे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्, अयम् इत्यनुभवः'—न्यायमं० पृ० ४४६। अत्र बौद्धानां पूर्वपच्चत्वेनोल्लेखः। 'ननु तदिति स्मरणमिदिमिति प्रत्यच्चिमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताम्यां विभिन्नं प्रत्यभिज्ञानाख्यं वयं प्रतिपद्य-मानं प्रमाणान्तरमुपलभामहे'—प्रमेयर० २-२। ५ विवर्तः पर्यायः। प्रकाशकत्वम्, स्मृतेश्चातीतिवर्त्तचोतकत्विमिति तावद्वस्तुगितिः । कथं नाम तयोरतीतवर्त्तमानसङ्कृतितैक्यसादृश्यादिविषयावगाहि-स्वम् १ तस्माद्दित स्मृत्यनुभवातिरिक्तं तदनन्तरभाविसङ्कृतन-ज्ञानम् । तदेव प्रत्यभिज्ञानम् ।

§ ११. श्रपरे त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य प्र-त्यचेऽन्तर्भावं कल्पयन्ति । तद्यथा—यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु-विधायि तत्प्रत्यद्यमिति तावत्प्रसिद्धम्, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुषि-धायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्, तस्मात्प्रत्यच्चमितिः, तन्नः, इन्द्रियाणां चर्तमानदशापरामशमात्रोपच्चीणत्वेन वर्चमानातीतदशाव्यापकैक्या-वगाहित्याघटनात् । न द्यविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चच्चुषा रसादेरि प्रतीतिप्रसङ्गात् ।

§ १२. <sup>3</sup>नतु सत्यमेतदिन्द्रियाणां वर्त्तमानदशावगाहित्वमे-वेति तथापि तानि सहकारि <sup>४</sup>समवधानसामध्यीदशा द्वयव्यापि-

१ वैशेषिकादयः । २ यदुक्तम्—'यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयासः स वरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु ×× पश्चाज्जायमानपीन्द्रियार्थसिककर्षप्रभव-तया प्रत्यत्तं भवत्येव × भविवादाध्यासिता विकल्पाः (प्रत्यभिज्ञानरूपाः ) प्रत्यत्ताः, श्रव्यभिचारित्वे सतीन्द्रियार्थसिककर्षजत्वात्'—न्यायवा०तात्पर्य-टी० ए० १४३, 'एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषण्मतीतद्धणविषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा'—न्यायमं० ए० ४६१, 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्प्रा-गूर्ष्वे चापि यत्समृतेः । विज्ञानं जायते सर्वे प्रत्यद्धमिति गम्यताम् ॥' मी० श्लो० स्०४ श्लो० २३७। ३ त एव वैशेषिकादयः पुनराशङ्कन्ते नन्विति । ४ समवधानं सिक्रपात एकत्र मेलनं इति यावत् । ५ दशाद्वययोः पूर्वापर-योरवस्थयोर्घ्यापिनि व्याप्य वर्त्तिनि ।

न्येकत्वेऽि 'प्रतीतिं जनयन्तु, श्रञ्जनसंस्कृतं चन्नुरिव 'व्यवहिते-ऽर्थे। न हि चनुषा व्यवहितार्थ। प्रत्यायन सामध्येमस्ति, श्रञ्जन-संस्कारवशान्तु 'तथात्वमुपलन्धम्'। 'तद्वदेव स्मरणादि' सह-कृतानीन्द्रियाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्वं 'प्रत्यायिष्यन्तीति किं 'प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तद्प्यसत्; सहकारिसहस्न-'असमबधानेऽप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्। चनुषो हि श्रञ्जनसंस्का-रादिः सहकारी स्वविषये रूपादावेव प्रवर्त्तको नत्वविषये रसादौ। 'अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्विमन्द्रियाणाम्। तस्मान्त-त्प्रत्यायनाय 'े 'अप्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, 'असर्वत्रापि विषय-विशेषद्वारेण प्रमाणभेद्वयवस्थापनात्।

§ १३. <sup>१</sup> 'किञ्च, श्रास्पष्टैवेयं तदेवेदिमिति प्रतिपत्तिः, तस्माद्पि न तस्याः प्रत्यज्ञान्तर्भाव इति । श्रवश्यञ्चैतदेवं 2विश्लेयं चज्जु-

१ ज्ञानम् । २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापनम् । ४ व्य-विहतार्थप्रत्यायनसामर्थ्यम् । ५ दृष्टम् । ६ चतुरिव । ७ आदिपदेन पूर्वानुभवस्य परिप्रहः । ८ ज्ञापिष्यन्ति । ६ प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञान्नाख्यम् । १० मिलितेऽपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति अविषयश्चेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम् । १४ सर्वेन्ष्वपि दर्शनेषु, सर्वेर्राप वादिभिः स्वे स्वे दर्शने विषयभेदमाश्रित्येव प्रमाण्यामेदव्यवस्था कृतेति भावः । १५ युक्तयन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यज्ञान्तन्भावं निराकरोति किञ्चेति—स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेव प्रत्यज्ञं तु न तथा तस्य स्पष्टत्वात् । ततोऽपि न तस्य प्रत्यज्ञेऽन्तर्भाव इति भावः ।

<sup>1</sup> द 'थें' पाठः। 2 द प 'शेयं' पाठः।

रादेरेक्यप्रतीतिजननसामध्यं नास्तीति। 'श्रन्यथा लिङ्गदर्शन-व्याप्तिस्मरणादिसहकृतं चजुरादिकमेव वह्नयादिलिङ्गिङ्गानं जनये-दिति नानुमानमपि पृथक् प्रमाणं स्यात्, 'स्वविषयमात्र एव चरितार्थत्वाचजुरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि प्रवर्त्तितुं अप्रगल्भमिति चेत् प्रकृतेन' किमपराद्धम् १ ततः स्थितं प्रत्यभिज्ञानाख्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति।

§ १४. साद्दरयप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं पृथक् प्रमाणिमिति केचित् कथयन्तिः तदसत् ; स्मृत्यनुभवपूर्वकसङ्कलनज्ञानत्वेन

१ चतुरादेरे क्यप्रतीतिजननसामर्थ्यस्वीकरे । २ ननु चतुरादेः स्वविषय एव पुरोदृश्यमाने धूमादौ प्रवृत्तेनं परोच्चे वह्नयादौ लिङ्गिनि प्रवर्तितुं सामर्थ्य-मस्ति, ततोऽनुमानं पृथगेव प्रमाण्मिति चेत् ; प्रत्यभिज्ञानेऽप्येतत्समानम् , तत्रापि हि इदन्त्वोलिखित एवार्थे देवदत्तादौ चत्तुरादेः प्रवृत्तिनं परोच्चे एकत्वे कुमारयुवावृद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादौ। तदुक्तम् —

तया (द्रव्यसंवित्त्या) यावत्त्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति संस्मृतिः।
केन तद्वयापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वार्यते।।
बालकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः।
युवानो मध्यमो वृद्धोऽधुनाऽस्मीति प्रतीतितः॥'
—तत्त्वार्थश्लोकवा०पृ० १६०।

एतदेवाह स्वविषयेति । ३ समर्थम् । ४ प्रत्यभिज्ञानेन । ५ नैया-यिकाः, मीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसकाः—'ननु गोदर्शनाहितसंस्का-रस्य पुनर्गवयदर्शनाद् गवि स्मरणे सति 'त्र्यनेन समानः स' इत्येवमाका-रस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वाच प्रत्यभिज्ञानता । साहश्यविशिष्टो हि विशेषो (गोलज्ञणो धर्मी) विशेषविशिष्टं वा साहश्यमुपमानस्यैव प्रमेयम्'— प्रत्यभिज्ञानत्वानतिवृत्तेः। श्रम्यथा गोषिलक्त्णो महिष इत्यादिन विसदृशत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्दूरिमत्यादेश्च प्रत्ययस्य सप्रतियोन गिकस्य पृथक् प्रमाणत्वं स्यात्। ततो प्रवैसादृश्यादिप्रत्ययवत् सान् दृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्ष्णाकान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञानस्वमेन वेति प्रामाणिकपद्धतिः।

#### प्रमेयक १ ३-१०। उक्तञ्च-

दृश्यमानाद्यद्ग्यत्र विज्ञानमुपजायते । सादृश्योपाधिवत्तञ्ज्ञेरूपमानिमिति स्मृतम् ॥ तस्माद्यस्मर्यते तस्यात्सादृश्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तद्गिन्तम् ॥ प्रत्यत्तेणाऽवबुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरूपमानप्रमाणता ॥

—मी॰ श्लो॰ उ॰ ३६, ३७, ३८

इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीन्तिताभिधानम्-एकत्वसाद्द्रयप्रतीत्योः सङ्कलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानिक्रमात्। 'स एवायम्' इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपर्यायेणैकताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, तथा साद्दरयप्रतीतिरिप 'श्रनेन सद्दराः' इति (प्रत्यभिज्ञा), श्रविशेपात्' —प्रमेयकः ३-१०। कथमन्यथा नैलच्चरयप्रतीतिरिप प्रमाणान्तरं न स्थात्? नैयायिकास्तु 'श्रागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेद्यं सारूप्यज्ञानमुपमानम्। यदा द्यनेन श्रुतं भवति 'यथा गौरेवं गवयः' इति । प्रसिद्धे गोगवयसाधम्ये पुन-र्गवा साधम्ये पर्यतोऽस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः' —न्यायबा० १-१-६। समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्चोपमानमिति प्रतिपाद-

र 'दैसहरूय' द प्रतिपाठः।

#### [ तर्कस्य निरूपणम् ]

११४. ऋस्तु प्रत्यभिक्कानम्, कस्ति तर्कः १ व्याप्तिक्कानं तर्कः । साध्यसाधनयोगम्यगमकभावप्रयोजको व्याप्तिरान्धासिहषणुः सम्बन्धिवशेषो व्याप्तिरिवनाभाव इति च 1 व्यपदिश्यते । वित्सामध्यीत्यव्यग्न्यादि धूमादिरेव "गमयित न तु घटादिः, "तद-भावान् । तस्याश्चाविनाभावापरनाम्न्याः 2 व्याप्तेः प्रमितौ यत्साधकतमं तदिदं तर्काख्यं प्रमाणिमत्यर्थः । तदुक्तं श्लोकवार्त्तिकभाष्ये—
"साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञानिवृत्तिकृषे हि फले साधकतमस्तर्कः"

यन्तः; तन्नः; वैलक्ष्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषङ्गात् । तथा चोक्तं श्रीमद्भष्टाकलङ्कदेवैः—

उपमानं प्रसिद्धार्थसाधर्म्यात् साध्यसाधनम्।
तद्वेधर्म्यात् प्रमाणं किं स्थात् संज्ञिप्रतिपादनम्।।
प्रत्यचार्थान्तरापेचा सम्बन्धप्रतिपद्यतः।
तत्प्रमाणं न चेत्सर्वमुपमानं कृतस्तथा।।
— सघीय॰ का॰ १६, २०।

श्रतो 'यथैव हि एकदा घटमुपल धवतः पुनस्तस्यैव दर्शने 'स एवायं घटः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा 'गोसहशो गवयः' इति सङ्को तकाले गोसहशा वयाभिधानयोकी च्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनर्गवयदर्शनात्तत्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यते १'—प्रमेयक० ३-१० ।

१ प्रसाधकः । २ व्यभिचारशृन्यः । ३ नियमरूपः । ४ व्याप्तिवलात् । ५ ज्ञापयति । ६ व्याप्तेरभावात् । ७ श्लोकवार्त्तिकभाष्ये यदुक्तं तत्किञ्चित्-शब्दभेदनेत्थं वर्त्तते—'प्रमाणं तर्कः साज्ञात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने फले

<sup>ा</sup> द प्रतौ 'च' नास्ति। 2 'नाम्नो' इति द आ प म प्रतिपाठः।

[ १-१३-११५ ] इति । उह इति तर्कस्यैव <sup>१</sup> व्यपदेशान्तरम् । स च तर्कस्तां व्याप्तिं <sup>२</sup>सकलदेशकालोयसंहारेण विश्योकरोति ।

§ १६. किमस्योदाहरणम् १ उच्यते—यत्र यत्र धूमवस्वं तत्र तत्राग्निमस्वमिति । अत्र ३ हि धूमे सित भूयोऽग्न्युपलम्भे अग्न्य-भावे च धूमानुपलम्भे । 'सर्वत्र सर्वदा धूमोऽग्निं न व्यभिचरित' इत्येवं सर्वोपसंहारेणाविनाभाविज्ञानं पश्चादुत्यन्नं तर्काख्यं प्रत्य-सादेः पृथगेव । "प्रत्यत्तस्य १ सिक्निहितदेश एव धूमाग्निसम्बन्ध-प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम् । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्तिः ।

§ १७. ननु यद्यपि प्रत्यक्षमात्रं त्याप्तिविषयीकरणे शक्तं न भवति तथापि विशिष्टं प्रत्यचं तत्र वशक्तमेव। तथा हि—महान-

साधकतमत्वात्प्रत्यत्त्वत् । स्वविषयस्य साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि-वृत्तिरूपे साज्ञात्स्वार्थनिश्चयने फले साधकतमस्तर्कः। परम्परया दुः स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेज्ञाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति।'

१ नामान्तरम् । २ सर्वदेशकालावच्छेदेन । ३ श्रास्मन्नुल्लेखे । ४ धूमोऽग्न्यभावे न भवति, श्रापि त्विग्नसद्भाव एव भवति, इति भावः । ५ 'न हि प्रत्यत्तं यावान्कश्चिद्भमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्येव कार्यं नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान् कर्त्तं समर्थम् , सिन्निहतविषयवलोत्पत्तरिविच्याक्तत्तं लची० स्वोपक्षवि॰ का॰ ११, श्राष्ट्रस॰ ए॰ २८०, प्रमाणाप॰ ए॰ ७०, प्रमेचक॰ ३-१३ । ६ समीपवर्त्तिन योग्यदेश एव महानसादी, न दूरवर्त्तिन परोन्ने देशे । ७ नियतधूमाग्न्योः सम्बन्धशापनात् । ६ प्रत्यत्त्सामान्यम् । ६ समर्थम् । १० व्याप्तिविषयीकरग्रे ।

<sup>1 &#</sup>x27;श्रग्न्यभावे च धूमानुपलम्मे' इति पाठा मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 2 'प्रत्यक्तस्य हि' इति म प प्रतिपाटः ।

सादौ तावस्त्रथमं धूमाऽग्न्योर्दर्शनमेकं प्रत्यक्तम् , तदनन्तरं भूयो भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्शन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति-विषयीकरणसमर्थानि, श्रिप तु पूर्वपूर्वानुभूतधूमाग्निस्मरणतत्स-जातीयस्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिक्षानसहष्ठतः कोऽपि प्रत्यक्ष-विशेषो व्याप्तिं सर्वोपसंहारवतीमपि गृह्णाति। तथा च स्मरणप्रस्य-भिक्षानसहरूते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थे किं तर्वा-स्येन पृथक्प्रमाणेनेति केचित् ; रतेऽपि न्यायमार्गानभिक्षाः; 'सहकारिसहस्रसमयधानेऽपि विषयप्रवृत्तिनं घटत इत्युक्तत्वात्। तस्मात्प्रत्यक्तेण व्याप्तिप्रहण्मसञ्जसम्। इदं तु समञ्जसम्—स्मरणम् प्रत्यभिक्षानम् , भूयोद्शनरूपं प्रत्यक्तं च मिलित्वा तादृशमेकं ज्ञानं जनयन्ति यद्वयाप्तिप्रहण्समर्थमिति, तर्कश्च स एव। धनुमानादिकं तु व्याप्तिप्रहण् प्रत्यक्तम् ।

१ पुनः पुनः । २ श्रानिर्देष्टनामा । ३ नैयायिकादयः । ४ समाधत्ते तेऽपीति । ५ प्रत्यक्तस्य पुरोवित्तं भूमविद्वयिक्तिविषयत्वेऽपि नापुरो-विषये प्रत्यक्तस्य प्रवक्तिविषयत्वम् , तासां तदयोग्यत्वात् । सहकारिणाम-विषये प्रत्यक्तस्य प्रवक्तिकत्वाघटनाच । ६ न नह्यनुमानादिना व्याप्तिप्रहणे सम्भवति, श्रन्योन्याश्रयादिदोषात् । श्रमुमानेन हि व्याप्तिप्रहणं चेत्ति प्रकृतानुमानेनानुमानान्तरेण् वा १ प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः । तथा हि—सत्यां व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभक्तदात्मलाभे च सति व्याप्ति-प्रतिपत्तिरिति । श्रनुमानान्तरेण् व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरेणे व्याप्तिपत्तिपत्तिति । श्रनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानाहणाप्तिप्रति-पत्तिरप्यनुमानान्तरेणेत्यवमनवस्था स्थात् । ततो नानुमानाहणाप्तिप्रहणम् । नाऽप्यनुमाने (व्या-पत्तिपत्तिपत्तावन्ते। यद्वक्तम्—'नाऽप्यनुमानेन (व्या-

I 'सर्वोपसंदारवतीमपि' इति पाठो मुद्रितमतिषु नास्ति।

११६ बौद्धास्तु 'प्रत्यचपृष्ठमावी विकल्पः व्याप्तिं गृह्वातीति मन्यन्ते। त एवं पृष्टच्याः, स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाणमिति? यद्यप्रमाणम्, कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्ती 'समाश्वासः? अथ प्रमाणम्, किं प्रत्यचमथवाऽनुमानम् १ न ताक्तप्रत्यक्षम्, अस्पष्टप्रतिभासत्त्वात्। नाप्यनुमानम्, लिङ्गदरीनाद्यनपेच्नत्वात्। उताभ्यामन्यदेव किञ्जित्प्रमाण्यमिति चेदागतस्तर्हि तर्कः। तदेवं तर्कास्यं प्रमाणं निर्णीतम्।

#### [ अनुमानस्य निरूपण्म् ]

१७. इदानीमनुमानमनुवर्ण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम् । इहानुमानमिति लच्यनिर्देशः साधनात्साध्यविज्ञान-

तिग्रह्णम् ), प्रकृतापरानुमानकस्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाऽवतारात् । श्रागमादेरपि भिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वाच ततोऽपि तत्मितपितिरिति'— श्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवेरप्युक्तम्—

> 'श्रविकल्पिया लिङ्गं न किञ्चित्सम्प्रतीयते। नानुमानाद्सिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्जसम्॥'

> > —त्तघीय०का० ११

श्रतः स्प्रूतः प्रन्थकृता 'अनुमानादिकं तु व्याप्तिप्रहण् प्रत्य-सम्भाव्यमेव' इति ।

१ निर्विकल्पकप्रत्यज्ञानन्तरं जायमानः । २ प्रामाण्यम् । ३ प्रत्यज्ञानु-मानाभ्याम् । ४ 'साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानं ..... '—न्यायिव का० १७०, 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्'—परीज्ञामु० ३-१४, 'साधनात्सा-ध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः'।—सत्त्यार्थश्लो० १-१३-१२०। मिति लक्ग्एकथनम्। साधनाद्धमादेर्लिङ्गात्साध्येऽग्न्यादी लिङ्गिनि यद्विज्ञानं जायते तदनुमानम्, 'तस्यैवाऽग्न्याद्यव्युत्पत्तिविच्छित्ति-करण्यात् । न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्, 'तस्य 'साधनाव्युत्प-तिविच्छेदमात्रोपचीण्त्वेन साध्याज्ञाननिवर्शकत्वायोगात्। "ततो यदुक्तं नैयायिकः—'लिङ्गपरामशीऽनुमानम्' [न्यायवा •१-१-५उद्वृतं] इत्यनुमानलकण्म्, तद् विनीतिविलसितमिति निवेदितं भवति। दयं त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिङ्गपरा-मर्शः 'कारण्यमिति मन्यामद्दे स्मृत्यादि ' स्वरूपलाभेऽनुभवादि-वत्। तथा हि—धारणाख्योऽनुभवः स्मृतौ हेतुः। तादात्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषया-

१ साध्यक्षानस्येव। २ अग्ग्यादेख्युत्पत्तिरक्षानं तस्या विच्छितिर्निरासस्त-त्करणत्वात् साध्यक्षानस्य, अतः साधनाज्जायमानं साध्यक्षानमेवानुमानमिति भावः। ३ साधनक्षानस्य। ४ साधनसम्बन्ध्यक्षाननिराकरणमात्रेणैव कृता-र्थत्वेन। ५ यतश्च साधनक्षानं नानुमानं ततः। ६ 'त्रपरे तु मन्यन्ते तिक्कपरामशोंऽनुमानमिति। वयं तु पश्यामः सर्वमनुमानमनुमितेस्तज्ञान्त-रीयकत्वात्। प्रधानोपसर्जनताविवद्यायां तिक्कपरामशों इति न्याय्यम्। कः पुनरत्र न्यायः १ आनन्तर्यप्रतिपत्तिः। यस्मात्तिक्कपरामशोंदनन्तरं शेषा-र्यप्रतिपत्तिरिति। तत्नात्तिकक्कपरामशों न्याय्य इति। — न्यायबा० पृ० ४५। तिक्कपरामशौं तिक्कक्षपरामशों न्याय्य इति। — न्यायबा० पृ० ४५। तिक्कपरामशौं तिक्कक्षपरामशों न्याय्य इति। — न्यायबा० पृ० ४५। तिक्कपरामशौं तिक्कक्षपरामशों न्याय्य इति। — न्यायबा० पृ० भ५। तिक्कपरामशौं तिक्कक्षानमित्यर्थः। ७ अविनीतेरिवचारिभिर्वित्तिर्सितं परिकत्तिपतमत एव तद्युक्तमिति भावः। — जैनाः। ६ तिक्कक्षानमन्-मानस्योत्यत्ती कारणः न तु स्वयमनुमानमित्यर्थः। १० आदिपदेन प्रत्य-भिक्षादीनां प्रहणम्।

<sup>1 &#</sup>x27;करगां' इति मु प्रतिपाठः।

स्तके । तद्विलक्षिक्षानं ज्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनुमानोत्पत्ती निवन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेव ।

§ १८. अननु भवतां मते साधनमेवानुमाने 1 हेतुनं तु साधनज्ञानं 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्' इति "घचनादिति चेतुः नः साधनादित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्धमादेरिति विवच्चणात्"। अनि-श्चयपथप्राप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्यैवाघटनात् । तथा चोत्तं तस्वार्थश्लोकवार्त्तिके2—"साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः" [१-१३-१२०] इति । साधनाज्ज्ञायमानाद्धमादेः साध्येऽग्न्यादी लिक्किनि यद्विज्ञानं तदनुमानम् । अज्ञायमानस्य "तस्य साध्यज्ञान-जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधूमादीना मण्यम्यादिज्ञानोत्पत्तिअ-प्रसङ्गः । तस्माज्ज्ञायमानलिङ्गकारणकस्य साध्यक्षानस्येव साध्या-

१ स्मृत्याद्वत् । २ श्रस्मदीयं कयनं सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शङ्कते नन्विति । ४ जैनानाम् । ५ पूर्वे निरूपणात् । ६ श्रत एवाकलङ्कदेवेरकम्

तिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनियोधैकलक्त्यात्। तिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः॥ लगी०का० १२।

७ साधनस्य । ८ जनानाम् । ६ ज्ञायमानं लिङ्गं कारणं यस्य तञ्ज्ञाय-मानलिङ्गकारणकं तस्य साध्याविनामावित्वेन निर्णितसाधनहेतुकस्येत्यर्थः । अत्रवेदं बोध्यम्—न हि वयं केवलं लिङ्गमनुमाने कारणं मन्यामहे, अपि त्वन्यथानुपपन्नत्वेन निश्चितमेव, अज्ञायमानस्य लिङ्गस्यानुमितिकरण्त्वा-सम्भवात् । अन्यथा यस्य कस्याप्यनुमितिः स्यात् । एतेन यदुकं नैयायिकैः-

I 'त्रानुमानहेतुः' इति द प प्रत्योः पाठः । 2 'श्लोकवार्तिके' इति सुद्धितप्रतिषु पाठः । 3 'शानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः ।

व्युत्पित्तिरासकत्वेनानुमानत्वं न तु १ तिक्रपरामर्शादेरिति बुधाः प्रामाणिका विदुरिति विविक्तिकार्थः।

> 'श्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न हि। श्रनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा'॥

यद्यनुमितौ लिक्कं करणं स्थात्तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिक्कं न (इयं यक्तशाला विद्वमती भविष्यति, भाविधूमात् । इयं यक्तशाला विद्वमत्यासीत् , भूतधूमात् [सिद्धान्तमु॰ टिप्पण्] इत्येवंरूपेण्) अनुमितिनं स्थादनु-मितिकरणस्य लिक्कस्य तदानीमभावात्'—सिद्धान्तमुकावली ६७; तिक्रि-रस्तम् ; लिक्कस्य ज्ञायमानस्य करण्त्वानम्युपगमेऽज्ञायमानादिप लिक्कादनु-मितिप्रसङ्गात् । किञ्च, वर्तमानत्वेन प्रतीतस्यैव लिक्कस्यानुमितिहेतुत्वं न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोर्लिक्कत्वस्यवाघटनात् । न हि किश्व-त्येचावान् भाविधूमात्भाविबिद्धमतीतधूमादतीतविद्धं वाऽनुमिनोति । तस्मा-क्जायमानलिक्ककारण्कस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्विमिति ध्येयम् ।

१ नैयायकाद्यभिमतस्य । १ त्रकलङ्कदेवा न्यायविनिश्चये (का॰ १७०) । ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितत्त्वार्थश्लोकवात्तिकीयवात्ति-कस्यार्थः । वात्तिकलज्ञणं तु—

> 'क्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसञ्यते। तं प्रन्थं वार्सिकं प्राहुर्वार्सिकझा मनीषिणः॥'

—पाराशरोवपुराग ग्र॰ १८ ।

'कतानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निबन्धनम्। हेतुभिश्च प्रमाग्रिश्च एतद्वार्सिकलत्त्रग्रम्।।'

× × ×

'उकानुकतुरुकानां चिन्ताकारि तु वार्सिकम्।' — हैमकोश । 'वार्सिकं दि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभि-धानं प्रसिद्धम्।' — तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक ए० २।

#### [ साधनस्य लच्चग्रकथनम् ]

र्रेश्ट किं तत्साधनं यद्धे तुकं साध्यक्षानमनुमानम् १ इति चेतः उच्यतेः निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम् । 'यस्य 'साध्याभावासम्भवनियमरूपा ब्याप्यविवाभावाद्यपरपर्याया साध्यान्यथानुपपत्तिस्तर्काक्येन प्रमाखेन निर्णीता तत्साधनिम-त्यर्थः। तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकेः—

"अन्यथानुपपत्त्येकलक्ष्मां लिङ्गमङ्गचते" [ वादन्याय "]इति । [ साध्यस्य लद्मस्यनम् ]

§ २०. किं तत्साध्यं यद्विनाभावः साधनलक्षणम् १ उच्यते; शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धं साध्यम् । यत्प्रत्यक्तादिप्रमाणाबाधितत्वेन साध्यितुं शक्यम्, वाद्यभिमतत्वेनाभिष्रेतम् , सन्देहाद्याकान्त-त्वेनाप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । अश्रशक्यस्य साध्यत्वे व्यक्षयनुष्ण-

१ साधनस्य । २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा । ३ यद्यपि कुमारनिन्दिनोऽयं वादन्यायो नेदानीमुपलभ्यते तथापीयं कारिका सहोत्तराईं न विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीद्यायां 'कुमारनिन्दभद्वारकैः', पत्रपरीद्यायां च 'कुमारनिन्दभद्वारकरिप स्ववादन्याये निगदित्वात्' इति शब्दोल्लेखपुरस्वर- मुद्धृताऽरित । ४ श्रीमाणिक्यनिन्दिभरप्युक्तम्—'इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्'—परीद्या० ३-२० । ५ इष्टम् । ६ श्रब्युत्पत्तिसंशयविपर्यासिवि- शिष्टोऽर्थः साध्य इति भावः । 'सन्दिग्धविपर्यस्तान्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्'—परीद्या० ३-२१ । ७ बाधितस्य । ६ 'विद्वरनुष्णो द्रव्यत्वात्' इत्यादौ वद्वावुष्णस्पर्शमाहिणा प्रत्यद्वेण बाधित- स्यानुष्णत्वादेरपि साध्यत्वं स्यात् ।

I 'लिक्समम्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः।

त्वादेरपि साध्यत्वप्रसङ्गत् । अनिभग्नेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस-ज्ञात् । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयध्यत् । तदुक्तं न्याय-विनिश्चये—

"साध्यं शक्यमभिन्नेतमप्रसिद्ध' ततोऽपरम्। साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः" ॥१७२॥ इति। । § २१. श्रयमर्थः 2—यच्छक्यमभिन्नेतमप्रसिद्धं तस्साध्यम् । ततोऽपरं साध्याभासम्। किं तत् ३ १ विरुद्धादि । विरुद्धं प्रत्यक्षादि-बाधितम्। श्रादिशब्दादनभिन्नेतं प्रसिद्धं चेति। कृत एतत् १ साधनाविषयत्वतः । साधनेन गोचरीकर्तुमशक्यत्वादित्यकलङ्क-देवानामभिप्रायनेशः । तद्भिप्रायसाकत्यं तु क्याद्धादिवद्या-

१ स्वेष्टसाधनायोगात्। श्रत एवाइ—'श्रिनिष्टाध्यद्मादिबाधितयोः साध्य-त्वं मा भूदितीष्टाबाधितवचनम्'—परीद्मा० ३-२२। २साधनाई हि साध्यम् , साधनं चासिद्धस्येव मवति न सिद्धस्य, पिष्टपेषणानुषङ्गात्। तथा चासिद्ध-स्य साधनमेवानुमानफलं सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेष सिद्धत्वेना-नुमानवेफल्यं स्यादेवेति भावः। यतुक्तं स्याद्धादिवद्यापितना—'प्रसिद्धा-दम्बदप्रसिद्धं। तदेव साध्यं न प्रसिद्धं तत्र साधनवेफल्यात्। प्रसिद्धिरेव हि साधनस्य फलम् , सा च प्रागेव सिद्धेति'—न्यायवि० लि० प० ३११। ३ शक्यादिसद्यणात्साच्याद्विपरीतम्। ४ श्रीमद्रादिराज्यचार्ये न्यायविनिश्चय-सिदरगुकारः।

<sup>1</sup> जा द प्रत्योः 'इति' पाठो नास्ति । 2 'श्रक्ष्यायमर्थः' इति अस् प्रतिपाठः । 3 'कि तत् १' इति द प प्रत्योनांस्ति ।

[१-१३-१२१] इति।

§ २२. तदेवमिवनाभावनिश्चयैकलत्त्गात्साधनाच्छक्याभिष्रे-साप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम् ।

[ अनुमानं द्विधा विभज्य स्वायोनुमानस्य निरूपण्यः ]

§ २३. ४तदनुमानं द्विविधम्—स्वार्थम् , परार्थं च । तत्र स्वयमेव
"निश्चितारसाधनात्साध्यक्वानं स्वार्थानुमानम् । परोपदेशमनपेद्व्य
स्वयमेव निश्चितात्प्राक्तर्कानुभूतन्याप्तिस्मरण्"सहकृताद्वभादेः
साधनादुत्पत्रं पर्वतादी धर्मिण्यम्यादेः साध्यस्य क्वानं स्वार्था-

१ श्राश्रित्व । २ तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकम् । ३ श्रन्यथानुपपत्तिरविनाभावः, सा एवेका लक्ष्णं त्वरूपं यस्य तत्त्रथा साधनं न पक्षमंत्वादित्रितयलक्ष्णं पञ्चलक्ष्णं वा बौद्धनेयायिकामिमतम् । ४ अक्रलक्षणः
लक्षितम् । ५ प्रत्यक्षादिना ज्ञातात् । ६ प्रतिशादिवाष्यप्रयोगम् । ७ दितुः
प्रहणसम्बन्धस्मरणपूर्वकं जायमानं साध्यशानं स्वार्थानुमानम्, यथा ग्रहीतः
धूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 'पर्वतो विद्धमान्' इति शानम् । श्रत्र हेतुष्रहणः
सम्बन्धस्मरख्योः समुदितयोगेव कारसत्वमवस्यम्' जीनतक्रभा०ष्ट० १२।
श्रनुमाता हि पर्वत्वदी धूमं हृष्ट्रा महानसादी ग्रहीतव्याप्ति स्मृत्वा च 'वर्वतोऽयं
विद्धमान्' इत्यनुमिनोति। यत्रयमनुमितिः परोपदेशमनपेव्य स्वयमेव निधिन्तात्वाधनाद्वति तत्त्वार्थनुमानमिति भावः।

र 'विवेद' इति सु प्रतिपाउः । 2 'च' इति ए प्रतौ नास्ति ।

तुमानिमत्यर्थः । यथा—पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवस्वादिति । 'श्रयं हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्केखः । यथा 'श्रयं घटः' इति शब्देन प्रत्यत्तस्य । 'पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवस्वात्' इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम् ।

# [ स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनम् ]

§ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीएयङ्गानि—³धर्मी, साध्यम्, साधनं च। तत्र साधनं 'गमकत्वेनाङ्गम्। साध्यं तु गम्यत्वेन' धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन। 'आधारिवशेषनिष्ठतया हि साध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्चयकात एव सिद्धत्वात्, यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वमिति।

§ २४. "अथवा2, पन्नो हेतुरित्यङ्गद्वयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य धर्मि शिष्टस्य धर्मिणः पन्नत्वात् । तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि-साध्यसाधनभेदात्त्रीण्यङ्गानि । पन्नसाधनभेदादङ्गद्वयं वेति सिद्धम्

१ ननु स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कयं तस्य 'पर्वतोऽयमिनमान् धूमव स्वात्' इति शब्देनोल्लेखः! इत्यत आह अयमिति। अनुमाता येन प्रकारेष स्वार्थानुमानं करोति तत्प्रकारप्रदर्शनार्थमेव ज्ञानरूपस्यापि तस्य शब्दिवधयो ल्लेखः। भवति हि यथा 'इदं मदीयं पुस्तकम्' इति शब्देन प्रत्यज्ञस्या प्युल्लेखः। ततो न कोऽपि दोष इति। २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्धः ३ पद्मः। ४ ज्ञापकत्वेन। ५ ज्ञाप्यत्वेन। ६ धर्मिणः स्वार्थानुमानाङ्गते युक्तिः। ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनार्थमाह अथवेति

I म मु प्रतिषु 'स्थितिरवगन्तन्या' इति पाठः। 2 'श्रथवा' इति पाठें मुद्रितप्रतिषु नास्ति।

'विवक्ताया 'वेचित्रयात्। 'पूर्वत्र हि धर्मिधर्मभेदविवक्ता। 'उत्त-रत्र तुर 'तत्समुक्तयविवक्ता। स एष धर्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव। तदुक्तमभियुक्तेः—"प्रसिद्धो धर्मी" [परीक्ता० ३-२७] इति।

### [ धर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धिनिरूपण्म् ]

§ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः किचितप्रमाणात्, किचिद्विकल्पात्, किचितप्रमाणिविकल्पाभ्याम् । तत्र प्रत्यक्ताद्यन्यतमावधृतत्वं प्रमाणप्रसिद्धत्वम् । श्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्वं विकल्पप्रसिद्धत्वम् । कत्द्द्वयविषयत्वं प्रमाणिविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।

§ २७ १°प्रमाणिसद्धो धर्मी यथा—धूमवस्वादिग्नमस्वे साध्ये पर्वतः । ११स खलु प्रत्यसेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथा—ग्रस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणित्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः । श्रथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये खरविषाणम् । सर्वज्ञो ह्यस्तित्वसिद्धेः प्राग् न प्रत्यन्नादिप्रमा-

१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्नत्वात् । ३ श्रङ्गत्रयप्रतिपादने । ४ श्रङ्गद्वयवचने । ५ धर्मधर्मिणोरे क्यविवज्ञा, यतो हि तत्समुदायस्य पज्ञत्ववचनात् । ६ श्रनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यज्ञाज्ञादीनामन्यतमेन प्रमाणेनावधृतत्वं निश्चितत्विमित्यर्थः । ६ प्रमाणिविकल्पोभयविषयत्वम् । १०
उक्तानां त्रिविधधर्मिणां क्रमेणोदाइरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । ११
पर्वतः ।

I द प्रतौ 'तु' स्थाने 'च' पाठः । 2 'अनिश्चितप्रामाएयप्रत्यय' इति द प्रतिपाठः ।

णसिद्धः, अपि तु 'प्रतितिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोऽयं धर्मी। तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्धः प्राग्विकल्पसिद्धम् । क्रिक्यसिद्धो धर्मी यथा— 'शब्दः परिणामी कृतकत्वादिस्यत्र शब्दः। स हि वर्त्तानाः प्रत्यत्तगम्यः, भूतो भविष्यंश्च विकल्पगम्यः। स सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाणविकल्पसिद्धो धर्मी। प्रमाणोभयसि-द्वयोधिर्मिणोः साध्ये कामचारः । विकल्पसिद्धे तु धर्मिणाः सत्तासत्तयोरेव साध्यत्विमिति नियमः। तदुक्तम्— "विकल्पसिद्धे वितरमम्सत्तेतरे साध्ये" [पराद्या ३-२८] इति।

§ २८. तदेवं परोपदेशानपे चिगाः । साधनाद् १° दृश्यमानाद्धर्मि-निष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम् । तदुक्तम्—

१ सम्भावनामात्रसिद्धः, सम्भावना प्रतीतिर्विकल्प इत्येकार्थः। २ तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनन्दिनः—'विकल्पसिद्धे तस्मिन् सत्तेतरे साध्ये' 'श्रस्ति सर्वज्ञो, नास्ति खरविषाणम्'—परीन्ना० २-२८,२६। ३ प्रमाण-विकल्पसिद्धः। ४ श्रत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दानां ग्रहणम्, तेषु वर्त्तमानशब्दाः श्रावणप्रत्यन्तेणैव गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्च प्रतीतिसिद्धाः सन्ति। श्रतः शब्दस्योभयसिद्धधर्मित्वमिति मावः। ५ श्रानियमः। ६ सत्ता श्रास्तित्वम्, श्रास्ता नास्तित्वम्, ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धे धर्मिणि साध्ये भवतः, 'श्रस्ति सर्वज्ञः' इत्यादौ सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम्' इत्यादौ चासत्ता साध्या इत्येवं नियम एव,न प्रमाणोभयसिद्धधर्मिवत्कामचार इत्यवसेयम्। ७ धर्मिणि। ८ सत्तासत्ते। ६ भवत इति क्रियाध्याद्यारः। १० एतत्यदप्रयोगात् साधनस्य वर्त्तमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्, तेन भूतभाविधूमादेर्भृतभाविवह्मयादिसाध्यं प्रति साधनत्वं निरस्तम्।

I 'परोपदेशानपेचेख' इति आ प्रतिपाठः।

परोपदेशाभावेऽिष साधनात्साध्यक्षोधनम् । यद्द्रष्टु 'र्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥ ] इति । [परार्थानुमानस्य निरूपणम् ]

ई २६ परोपदेशमपेच्य यत्साधनात्साध्यविक्कानं तत्परार्थानु-मानम्। प्रतिक्काहेतुरूपपरोपदेशवशात् श्रोतुरूत्पन्नं साधनात्सा-ध्यविक्कानं परार्थानुमानमित्यर्थः। यथा—पर्वतोऽयमग्निमान् भवितुर्महति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते तद्वाक्यार्थं पर्यालोचयतः रस्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप-जायते।

§ ३० परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्"; त एवं प्रष्टव्याः; तिकं मुख्यानुमानम् १ द्वार्थः 2 गोणानुमानम् १ इति, न तावनमुख्यानुमानम्, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गोणानुमानं तद्वा-क्यमिति त्वनुमन्यामद्दे , तत्कारणे १ तद्वयपदेशोपपत्ते रायु १ - कृतिमित्यादिवत् ।

१ त्रनुमातुः । २ कोऽसी परोपदेश इत्याह प्रतिक्वाहेतुरूपेति । ३ विचारयतः । ४ महानसे पूर्वग्रहीतव्याप्ति स्मरतः । ५ नैयायकादयः । ६ त्रौपचारिकानुमानम् । ७ परोपदेशवाक्यम् । ८ वयं जैनाः । ६ परार्थानुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानकथनात्, तत उपचारादेव परोपदेशवाक्यं परार्थानुमानम् । परमार्थतस्तु त्रक्वन्यं ज्ञानमेव परार्थानुमानम् । मरमार्थतस्तु त्रक्वन्यं ज्ञानमेव परार्थानुमानम् । निर्मति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दः—'परार्थं तु तद्र्यपरामशिवचना- ज्ञातम्'-परीच्चा० ३-५६, 'तद्रचनमपि तद्रोत्वात्'-परीच्चा० ३-५६,

<sup>2</sup> म मु 'श्रयवा' इति पाठः । I म मु 'रायुर्वे वृतं' इति पाठः ।

# [ परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञाहेतुरूपावयबद्वयस्य प्रतिपादनम् ]

§ ३१. तस्येतस्य परार्थानुमानस्याङ्गसम्पत्तिः स्वार्थानुमानवत्। परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य। द्वाववयची, प्रतिज्ञा हेतुश्च। तत्र धर्मधर्मिसमुदायरूपस्य पत्तस्य वचनं प्रतिज्ञा । यथा--'पर्वतो-ऽयमग्निमान्' इति । साध्याविनाभाविसाधनवचनं हेतुः । यथा-'धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेः' इति, 'तथैव धूमवत्त्वोपपत्तेः'—इति वा2। अनयोर्हेतुप्रयोगयोरुक्तिवैचित्र्यमात्रम् । रपृर्वत्र धूमवत्त्वान्यथानुप-पत्तेरित्ययमर्थः-धूमवत्त्वस्याग्निमत्त्वाभावेऽनुपपत्तेरिति निषेधमु-खेन कथनम् 3। द्वितीये 3 तु धूमवत्त्वोपपत्ते रित्ययमर्थः — अग्निमत्वे सत्येव धूमवत्त्वस्योपपत्ते रिति विधिमुखेन प्रतिपादनम् । अर्थ-स्तु5 न भिद्यते, <sup>४</sup>डभयत्राऽप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविशेषात्। श्रतस्तयोई तुप्रयोगयोरन्यतर एव वक्तव्यः, उभयप्रयोगे पीनरु-क्त्यात्। तथा चोक्तलक्त्या प्रतिज्ञा, एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्चेत्य-वयवद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थितिः, व्युत्पन्नस्य श्रोतुस्ताव-न्मात्रेणैवानुमित्युदयात्।

श्रीहेमचन्द्राचार्योऽप्याह्—'यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्' 'वचनमुपचा-रात्'—प्रमाणमी० २-१, २।

१ केवलं कथनमेदः । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वयेऽपि । ५ एकतर एव । ६ प्रतिज्ञाहेतुद्वयेनैव ।

<sup>ा</sup> द प प्रत्योः 'च वाक्यस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द प प्रत्योः 'च' पाठः । 3 आ मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम्' इति पाठः । 4 आ मु म प्रतिषु 'कथनम्' पाठः । 5 'श्रर्थतस्तु' इति द प्रतिपाठः ।

# [ नैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः ]

§ ३२. 'नैयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरण्मुपनयो निगमनं चेति पञ्चावयवा-नाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति "प्रतिज्ञाहेतूवाहरणोपनयनिगमनान्य-वयवाः" [न्यायस्० १-१-३२] इति। तांश्च ते लच्चणपुरस्सरमु-

१ अवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकानां मतभेदो वर्त्तते । तथा हि— नैयायिकास्तावत् मूले प्रदर्शितान् प्रतिशादीन् पञ्चावयवानप्रतिपेदिरे । नैयायिकैकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पञ्च, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनम्, संशयन्युदासः' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान् वाक्ये संचत्ते। मीमांसकाः 'तत्रावाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्ध-नियमस्येत्यनेन दृष्टान्तवचनम्, एकदेशर्दशनादिति हेत्वभिधानम्, तदेवं श्यवयवसाधनम्' ( प्रकरणपञ्जि॰ पृ० ८३ ) इत्येतान्त्र्यवयवान्मन्यते । सांख्याः 'पद्महेतुद्दष्टान्ता इति त्र्यवयवं' साधनम् ( सांख्यः माठरदृ• का॰ ५ ) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्किकदिग्नागः 'पत्त्हेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते ××× एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्यु-च्यन्ते' (न्यायप्र० १०१,२) इति प्ररूपयति। केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञाहेत्दाहरगोपनयाञ्चतुरोऽवयवान्कथयन्ति (प्रमेयर० ३-३६)। धर्मकी तिंस्तन्मतानुसारिग्हो बीद्धाश्च हेतुदृष्टान्ताविति द्राववयवी (प्रमाण-षा॰ १-२८, वादन्या॰ पृ॰ ६१), 'हेतुरेव हि केवलः' ( प्रमाणवा॰ १-२८) इति केवलं हेतुरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति। वैशेषिकाश्च 'अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' ( प्रशस्तपाद-भा ॰ पृ ॰ ११४ ) इत्युक्तात्पञ्चावयवान्मेनिरे । स्याद्वादिनो जैनास्तु 'एतद्द्रयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्' (परीचा॰ ३-३७) इति प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेकः।

दाहरन्ति च । तद्यथा—पद्यवचनं प्रतिक्का, यथा—पर्वतोऽयमिनसानिति । साधनत्वप्रकाशार्थं २ पद्धम्यन्तं लिङ्गवचनं हेतुः, यथा—
धूमवस्त्रादिति । व्याप्तिपूर्वकदृष्टान्तवचनमुदाहरण्म्, यथा—यो यो
धूमवानसावसावप्तिमान् , यथा महानस इति साधम्योदाहरण्म् ।
यो योऽग्निमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाहद इति
वैधम्योदाहरण्म् । पूर्वत्रोदाहरण्भेदे हेतोरन्वयव्याप्तः । प्रदश्यते
दितीये तु व्यतिरेकव्याप्तः । तद्यथा—त्रान्वयव्याप्तिप्रदर्शनस्थानमन्वयदृष्टान्तः , व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरेकदृष्टान्तः । एवं दृष्टान्तद्वैविध्यात्तद्वचनस्योदाहरण्स्यापि द्वैविध्यं
बोध्यम् । श्रानयोश्चोदाहरण्योरन्यतरप्रयोगेणेव पर्याप्तत्वादितराप्रयोगः । दृष्टान्तापेत्त्वया पत्ते ३ हेतोरुपसंहारवचनमुपनयः , तथा

१ साधनसद्भावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तः । २ साध्या-मावपूर्वकसाधनामावप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तः । ३ 'यत्र प्रयोज्यप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनयोर्धर्मयोरिस्तत्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः । यद्यत् कृतकं तत्तद्दिन्त्यं दृष्टम् , यथा घट इति'—न्यायक्ति० १० ११ । ४ 'यत्र साध्यामावप्रयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स वैधर्म्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्वं नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा त्राकाश इति' (न्यायक्ति० १० ११) एतदुभयमधिकृत्य कैश्चिदुक्तम्—'साध्येनानुगमो हेतोः साध्यामावे च नास्तितेति' (न्यायवार्त्तिकपृ० १३७) । ५ 'साधर्म्यवैधर्म्योदाहरणानुसारेण तथेति न तथेति वा साध्यधर्मिणि हेतोरूपसंहार उपनयः'—न्यायकिल० पृ० १२ ।

<sup>ा</sup> मुद्रितप्रतिषु 'च' पाठो नास्ति। 2 मु म 'प्रकाशनार्थे'। 3 मु 'पच्चेदतो'।

चार्य धूमवानिति । हेतुपूर्वकं पुनः । पद्मवचनं निगमनम् , तस्माप-प्रिमानेवेति । एते पद्मावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य । अतदम्य-तमाभावे वीतरागकथायां ४ विजिगीषुकथायां च २ नानुमितिहदे-तीति नैयायिकानामभिमतिः ३ ।

\$ ३३. तदेतद्विमृश्याभिमननम् ; वीतरागकथायां 4 प्रति-पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येऽपि विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु-रूपावयवद्वयेनैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनैरन्येरवयवैः।

[ विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव सार्थक्यमिति कथनम् ]

§ ३४ तथा हि—वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं जयपरा-जयपर्यन्तं परस्परं प्रवर्त्तमानो "वाग्व्यापारो विजिगीषुकथा । गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषां वाऽ रागद्वेषरहितानां तस्वनिर्णय-

१ द्विविधे हेतौ द्विविधे च दृष्टान्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योपसंहरणानिगमनम्'—न्यायकलि० पृ० १२। २ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति-पत्तिमुत्पादयितुमिच्छता यथानिर्दिष्टक्रमकाः प्रयोक्तव्याः। एतदेव साधनवाक्यं परार्थानुमानमाच्चते।'—न्यायकलि० पृ० १२। ३ प्रतिज्ञादीनामेकतम-स्याऽप्यभावे। ४ 'वादिप्रतिवादिनोः पद्मप्रतिपद्मपरिग्रहः कथा। सा द्विविधा—वीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति।'—न्यायसार पृ० १५। ५ वचनप्रवृत्तिः।

<sup>1</sup> मुद्रितप्रती 'पुनः' नास्ति। 2 श्रा म मु प्रतिषु 'वा' पाठः। 3 म मु प्रतिषु 'मतम्'। 4 द प प्रत्योः 'वीतरागकथायां तु' इति पाठः। 5 द 'वा' पाठो नास्ति।

पर्यन्तं परस्परं प्रवर्त्तमानो बाग्व्यापारो वीतरागकथा । तत्र विजिगीषुकथा वाद इति चोच्यते । कि चिह्नीतरागकथा वाद इति कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेव । न हि लोके गुरुशिष्यादिषाग्व्यापारे वाद्व्यवहारः । विजिगीषुवाग्व्यवहार एव वाद्व्यप्रसिद्धेः । यथा स्वामिसमन्तभद्राचार्यः सर्वे 2 सर्वथेकान्तवादिनो वादे जिता इति । तस्मिश्च वादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्वयमेवोपकारकं नोदाहरणादिकम्। तद्यथा—लिङ्गवचनात्मकेन हेतुना तावदक्षयं भवितव्यम्, लिङ्गज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्यं भवितव्यम्, लिङ्गज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्यं भवितव्यम्, लिङ्गज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्यं भवितव्यम्, भवितव्यम्, क्ष्रज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्याः भवितव्यम्, भवितव्यम्, क्ष्रज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्याः भवितव्यम्, क्ष्रज्ञानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पद्मवचनक्ष्याः भवित्ययाः प्रतिज्ञ्ञयाः भवित्यसन्देहवतः भोतुरनुमित्यनुद्यात् । तद्यक्षम्—"एतद्द्य-भवानुमानाङ्गम्" [परीन्ता ३-३७] इति । श्रयमर्थः—एतयोः प्रतिज्ञाः

प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेगीव सिद्धये।

वचनं साधनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः।।न्यायवि०का०३८२।
४ नैयायिकाः—'गुर्वादिभिः सह वादः × × गुर्वादिभिः सह
वादोपदेशात्, यरमादयं तत्त्वबुभुत्सुर्गुर्वादिभिः सह त्रिविधं ( अनिधगततत्त्वावबोधम्, संशयनिवृत्तिम्, अध्यवसिताभ्यनुज्ञानम् ) फलमाकाङ्चन्
वादं करोति ।'—न्यायवा० १० १४६। 'यत्र वीतरागो वीतरागेशैव
सह तत्त्वनिर्ण्यार्थं साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते।'
—न्यायसार १० १५। ५ कथनमात्रं न तु वास्तविकम् । ६ प्रतिज्ञाया
अभावे। ७ 'एतद्द्यमेवानुमानाङ्कं नोदाहरण्म्' इत्युपलक्षस्त्रपाटः।

१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीत-रागकथा इति भावः। २ उभयोर्मध्ये। ३ यथोक्रम्—

I द 'सिद्धेः' पाठः । 2 द 'सर्वे' पाठो नास्ति ।

हेत्वोर्द्धयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याङ्गम्। बाद् इति शेषः। एव-कारेणावधारणपरेण नोदाहरणादिकमिति सृचितं मवित । "ब्युत्पन्नस्येव हि वादाधिकारः, प्रतिकाहेतुप्रयोगामात्रेणैवोदाहर-णादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य ब्युत्पन्नेन झातुं शक्यस्वात्। गम्यमानस्याऽप्यभिधाने "पौनहक्त्यप्रसङ्गादिति ।

१३४- 'स्यादेतत, प्रतिज्ञाप्रयोगेऽपि पौनरुक्त्यमेव, 'तदिमिवेयस्य पद्मस्यापि 'प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्। तथा च लिङ्गवचन3लच्गो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्य 'इति वदम् बौद्धपशुरात्मनो ' 'दुर्विदग्धत्व4 मुद्घोषयित' । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्नस्यापि साध्यसन्देहानिवृत्ते: ' । तस्माद्वश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या।
तदुक्तम्-''साध्यसन्देहापनोदार्थं ' गम्यमानस्यापि पद्मस्य वचनम्''
[परीज्ञा० ३—३४] इति । तदेवं ' 'वादापेच्चया परार्थानुमानस्य
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्वयमेव, न न्यूनम्, न5चाधिकमिति स्थितम्।
' प्रपद्धः पुनरवयविचारस्य पत्रपरीच्चायामीच्छाियः ' ।

१ इतरव्यवच्छेदकेन। २ ज्ञापितम्। ३ वादकरणसमर्थस्यैव वक्तुः। ४ वचने। ५ पुनर्वचनं पौनरुक्त्यम्। ६ सौगतः शङ्कते। ७ प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यस्य। ८ प्रकरणव्याप्तिप्रदर्शनादिना। ६ प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, 'हेतुरेव हि केवलः' इति धर्मकीर्त्तिवचनात्। १० जाडचम्। ११ प्रकटयति। १२ साध्यस्य सन्देहो न निवर्शते। १३ साध्यसं- शयनिवृत्त्यर्थम्। १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य। १५ विस्तरः। १६ दृष्टव्यः।

<sup>ा</sup> इ प प्रत्योः 'प्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठः । 2 मु 'इति' नास्ति । 3 इ 'वचन'नास्ति । 4 प मु'दुर्विद्यवता' पाठः । 5 'नाधिक'इति मुप्रतिपाठः ।

#### त्याय-दीपिका

# [ वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थनम् ]

\$ ३६. वीतरागकथायां तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन प्रतिज्ञाहेतू द्वाववयवी, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणानि त्रयः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयाश्च-त्वारः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि वा 1 पञ्चेति यथायोग 2 प्रयोगपरिपाटी । तदुकं कुमारनन्दिभट्टारकै:—

"प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः"—[वादन्याय ः ]इति। तदेवं प्रतिक्रादिरूपात्परोपदेशादुत्पन्नं वरार्थानुमानम् । तदुक्तम्—

परोपदेशसापेचं साधनात्साध्यवेदनम् । श्रोतुर्यज्ञायते मा हि परार्थानुमितिर्मता ॥ [ ] इति । तथा च स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभाव-निश्चयेकतच्याद्वे तोरुत्पद्यते ।

१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेपामाशाक्षेऽभिष्रावस्तद्पेत्त्या । २ परार्थानुमानवाक्यावयववचनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । अत्रायग्भावः—वीतरागकथायामवयवप्रयोगस्य न नियमः, तत्र यावद्धिः प्रयोगैः प्रतिपाद्यो
बाधनीया भवति तावता प्रयोगानाग्भावात् । दृश्यन्ते स्तु केचिद्
द्वान्यामवयवान्यां प्रकृतार्थे प्रांतपद्यन्ते, केचन विभिरवयवैः, अपरे चतुर्भिस्वयवैः, अन्ये पञ्चिभरवयवैः, अत उक्तं 'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोस्वयः, इति । अत एव च परानुप्रहप्रकृते शास्त्रकारैः प्रतिपाद्यावक्षेषनदृष्टिभिस्तयेव प्रस्पशात् । व्युत्पनप्रशानां तु न तथाऽनियमः, तेषां कृते तु
प्रतिशादेतुरूपावयवद्वयस्यैवावश्यकत्वादिति नियम एव । ३ ज्ञानम् ॥
४ साध्यक्षानम् ।

I द 'वा' नास्ति । 2 म मु 'यथायोग्यं' पाठः ।

# वौद्धाभिमतत्रेरूपहेतुलक्णस्य निरासः ]

१ जनक इत्यर्थः । २ प्रमिद्धे । ३ सौगतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम् । ५ श्रयमिप्रायो बौद्धानां नात्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयैकलत्त्वगं साधनम्,श्रपि द्ध पत्त्वधर्मत्वादिरूपत्रवयुक्तम् , तेनैवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात् । उक्तक्व-

> हेतोसिष्वपि रूपेषु निर्खयस्तेन वर्णितः। स्मिसद्विपरीतार्थव्यभिसरिविपस्तः॥

> > —प्रमासवा० १-१६%

हित्रस्त्ररूपः। कि पुनस्त्रेरूप्यम् १ पद्धर्मत्वम् , सपद्धे सत्वम्, विषद्धे चासत्वमिति।' न्यायप्र० पृ० १। त्रत्र न्यायविन्दुटी० पृ० ३१,३३। वाद-न्याय पृ० ६०। तस्वसं० पृ० ४०४ इत्याद्यपि दृष्ट्यम् । ६ धूमध्वको विद्यः, धूमस्य तज्कापकत्वात् । ७ धूमध्वजानुमाने । ८ हदादिसर्वविपद्धात् ।

<sup>ा</sup> म मु 'त्राहतमते' पाठः। 2 द प 'लच्यालिका' इति पाठः। 3 भा म मु 'महाहुदः' इति पाठः।

द्वयावृत्तत्वं हेतोर्विपत्ताद्वयावृत्तिः"। तानीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोर्लक्णम्। <sup>२</sup>अन्यतमाभावे हेतोराभासत्वं<sup>3</sup> स्यादिति।

§ इम. रतदसङ्गतम् ; कृत्तिकोदयादेई तो १पक्षभेस्य १ शकर् टोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात् । तथा हि—शकटं मुहूर्त्तान्त उदे-ष्वति कृत्तिकोदयादिति । अत्र हि—शकटं धर्मी १, मुहूर्तान्तोदयः २ साध्यः, कृत्तिकोदयो हेतुः । न हि कृत्तिकोदयो हेतुः—पक्तिकते शकटे वर्तते । अतो न पक्षधर्मः । हतथाप्यन्थानुपपत्तिवलाच्छक-टोदयाख्यं साध्यं गमयत्येव । तस्माद्वीद्वाभिमतं हेतोर्लक्श्णमध्या-ष्तम् ।

[नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]
§ ३६. नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोर्लक्षणमाचस्रते। तथा हि—

१ विपतावृत्तित्वं विपदाद्वयावृत्तिः । २ प्रोक्तरूपत्रयागामैकैकापाये ।
३ तन्नामको हेत्वाभासः स्यादिति भावः । तथा च पत्वधर्मत्वाभावेऽसिद्धत्वम् , सपत्त्तसत्विरिष्ठे विषद्धत्वम् , विपद्माद्वयावृत्त्यभावे चानैकान्तिकत्वमिति । ४ प्रन्थकारः समाधत्ते तदसङ्गतिभिति । ५ पद्मेऽवर्त्तमानस्य ।
६ पद्मधर्मत्वाऽभावेऽपि । ७ किञ्च, 'उपरि वृष्टिरभृत् , अघोप्रान्यथानुपपत्तेः' इत्यादाविष पद्मधर्मत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वेरभ्युपगम्यते,
अन्यथानुपपत्तिसद्भावात् । अतः सैव हेतोः प्रधानं लद्मणमस्तु कि त्रैष्प्येण ।

८ अञ्चातिदोषदूषितम् । अपि च, 'बुद्धोऽसर्वक्रो वक्तृत्वादे रथ्यापुरुषवत्'
इत्यत्र पद्मधर्मत्वादिरूपत्रयसद्भावेनातिन्यातम् ।

<sup>1</sup> मु 'शकटः पद्यः' पाटः । 2 म मु 'मुहूर्तान्ते उदयः' पाटः ।

पक्षभत्वम्, सपन्ने सत्वम्, विपन्नाद्वयावृत्तिः, अवाधितविषयत्वम्, असत्प्रतिपत्तत्वञ्चेति पद्धरूपाणि। 'तत्राधानि' त्रीस्युकसम्-णानि । साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवलप्रमाण्रहितत्वमबाधितविष-यत्वम्। तादृशसमबलप्रमाण्शून्यत्वमसत्प्रतिपन्नत्वम्। तद्यथा-पर्वतोऽयमग्निमान्, धूमवत्त्वात्, यो यो अधूमवानसावसाविन-मान्, यथा महानसः,यो योऽग्निमान भवति स स धूमवान भवति, यथा महाह्नदः, तथा चायं धूमवांस्तरमादिनमानेवेति । उद्यत्र ह्य-ग्निमत्वेन साध्यधर्मेश विशिष्टः पर्वताख्यो धर्मी पद्यः। धूमवस्वं हेतुः। 'तस्य च तावत्पच्चधर्मत्वमस्ति, पचीकृते पर्वते वर्चमान-स्वात्। सपन्ने सत्वमप्यस्ति, सपन्ने महानसे वर्त्तमानत्वात्। "ननु केषुचित्सपत्तेषु धूमवत्त्वं न वर्त्तते, सङ्गारावस्थापसाग्निमत्सु प्रदेशेषु धूमाभाषात्, इति चेत्; नः, सपन्नैकदेशवृत्ते रिप हेतुत्वात्। सपन्ने सर्वत्रैकदेशे वा वृत्तिईतोः सपन्ने सत्वमित्युक्तत्वात्। विपन्ना-द्वचावृत्तिर्प्यस्ति, धूमवत्त्वस्य सर्वमहाह्नदादिविपक्त2ध्यावृत्तेः। <sup>९</sup> श्रवाधितविषयत्वमप्यस्ति,धूमवस्वस्य हेतोर्यो विषयोऽग्निमस्याख्यं साध्यं तस्य प्रत्यज्ञादि प्रमाणा वाधितत्वात् । व्यसत्प्रतिपज्ञत्वम-

१ तेषु । २ पद्धर्मात्वादीनि । ३ वह्रयनुमाने । ४ धूमवत्त्वस्य । ५ यौगं प्रति परः शङ्कते नन्विति । ६ धूमवन्त्वे पद्धधर्मत्वादित्रयं समर्था-वाधितविषयत्वमसः प्रतिपद्धत्वञ्चापि शेषरूपद्वयं समर्थयति प्रकरणकारो-ऽवाधितेत्यादिना । ७ स्रादिपदादनुमानागमादिग्रहणम् । ८ न विद्यते

I म सु प्रतिषु 'स स' इति पाठ: । 2 श्रा म सु 'विपन्नाइ स' इति पाठः ।

प्यस्ति, अनिनरहितत्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भवात् । 'तथाः व पाञ्चरूप्याः सम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य श्र्व्यसाध्यसाधकत्वे निवन्धसम् । एवमेव सर्वेषामपि सद्धे तृनां रूपपञ्चकसम्पत्तिरुह्नीया ।
१४०. 'तद्व्यतमविरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा श्रसिद्धविश्वत्तेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्याः सम्पन्नाः । तथा ।
हि—'अनिश्चितपज्ञवृत्तिरसिद्धः, यथा—'श्रनित्यः शब्दश्चाज्ञुषत्वात्'। अत्र हि चाजुषत्वं हेतुः पज्ञीकृते शब्दे न वर्त्तते, श्रावणत्वाच्छव्दस्य । तथा च पज्ञधर्मविरहादसिद्धत्वं चाज्ञुषत्वस्य ।
साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्धः, यथा—'नित्यः शब्दः कृतकत्वात्'
इति । कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतिनत्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन 'व्यापतः ३, सपन्ते 4 गणनादाविवद्यमानो 5 विरुद्धः । ' "सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः, यथा—'अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्' इति । प्रमेयत्वं

प्रतिपद्धः सोऽसत्प्रतिपद्धस्तस्य भावस्तत्वं प्रतिद्वन्द्विहेतुरहितत्वमित्यर्थः । न क्षत्र 'पर्वतो नाग्निमान् श्रमुकत्वात्' इत्येवंभृतमग्निरहितत्वसाधकं किञ्चि-रसमबस्यमार्गः वर्तते । ततोऽसत्प्रतिपद्धत्वं धूमवत्त्वस्य ।

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति। २ स्वपदेन धूमवत्वं तस्य साध्यं विद्वस्तत्प्रसाधने। ३ कृतकत्वादीनाम्। ४ विचारणीया। ५ पक्षधमत्वादीनामे नेकिकापायात्। ६ तानेवोपदर्शयति। ७ न निश्चिता पद्धे वृत्तिर्यस्य सोऽसिद्धः। ८ 'साध्याद्विपरीतं यत् साध्यं तेन सह व्याप्तो वर्त्तमानो हेतुः स विद्वहो हेत्वामासः। ६ नियमेन वर्त्तमानः। १० साध्यासत्वे हेतुसत्त्वं व्यभिचारस्तेन सहितः सव्यभिचारः। साध्यामावद्वृत्तिहेंतुर्व्यभिचारीत्यर्थः।

<sup>ा</sup> द 'पञ्चरूप' पाठः। २ आ प म मु 'स्व' नास्ति। ३ मु 'व्यातत्वात्' पाठः। ४ मु 'सपद्धे च' पाठः। ५ मु 'वविद्यमानत्वात्' पाठः।

हि हेतु: साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादी विपद्धे नित्यत्वेनापि सह वृत्तेः । ततो विपक्षाद्धयावृत्त्यभावादनैकान्तिकः ।

वाधितविषयः कालात्ययापदिष्ठः । यथा—'अग्निरनुष्णः 
पदार्थत्वात्' इति । अत्र हि पदार्थत्वं हेतुः स्वविषयेऽनुष्णत्वे 
उष्णत्वप्राहकेण प्रत्यत्तेण बाधिते प्रवर्त्तमानोऽबाधितविषयत्वाभावात्कालात्ययापदिष्ठः । पप्रतिसाधनप्रतिरुद्धो ३ हेतुः पक्ररणसमः,

"यथा—'अनित्यः शब्दो नित्यधर्मरहितत्वात्' इति । अत्र

१ अनित्यत्वाभाववति । २ अत्यद्धादिना बाधितो विषयः साध्यं यस्य हेतोः स कालात्ययापिद्ष्टो नाम बाधितविषयः । ३ एत्बामकश्चतुर्यो हेत्वाभासः। तथा चोक्तम् — 'प्रत्यद्धागमविष्दः कालात्ययापिद्षः । अवाधि-तपरपद्धपरित्रहो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासाषुपिद्ष्य हति । अनुष्णोऽिनः कृतकरवात् घटवदिति प्रत्यद्धविषदः । आह्मणेन सुरा पेया द्रवद्वव्यत्वात् द्धीरवत् इत्यागमविषदः।'— न्यायकिलि० पृ० १५ । ४ कालात्ययापिद्ष्युन्दाहरित यथेति । ५ विरोधिसाधनं प्रतिसाधनम् , तेन साध्यप्रत्यायनं प्रति षद्धोऽसमर्थोकृतो यो हेतुः स प्रकरणसमो नाम पञ्चमो हत्वाभासः। ६ जयन्तभट्टस्तु प्रकरणसमित्यं लद्धयति— 'विरोधाग्रहणाद्ध्रकरणे पद्धे संशयो भवति— नित्यः शब्दोऽनित्यः शब्दो बेति । तदेव विरोधाग्रहणां भ्रान्त्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलक्षेः घटवदिति, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलक्षेराक्य-शबदिति । न चानयोरन्यतरद्धि साधनं बलीयः यदितरस्य बाधकगुक्येत ।' — न्यायकिलि० १० १५ । ७ असत्प्रतिपद्धापरनामप्रकरणसमुदाहरण-हारा दर्शयति वयेति ।

इ. इ. आ प्रत्योः 'हेतुः' नास्ति । 2 द 'कम्' । 3 द 'विषद्धो' पाठः ।

कि तत्यधर्मरहितत्यादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धः।
कि तत्प्रतिसाधनम् ? इति चेत्ः नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मरहितत्यादिति नित्यत्वसाधनम् । तथा चासत्प्रतिपद्यत्वाभावात्प्रकरणसमत्यं नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतोः। तस्मात्पाव्यक्षप्यं हेतोर्लक्णमन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसङ्गादिति सृक्तम् । 'हेतुलक्णरहिता
हेतुवदवभासमानाः खलु हेत्वाभासाः'। पञ्चक्रपान्यतमशून्यत्वाहेतुलक्षणरहितत्वम् , कतिपयक्षपसम्पत्तेर्हेतुवदवभासामानत्वम्'
[ ] इति वचनात् ।

§ ४१. रतदेतद्पि नैयायिकाभिमतमनुपपत्रम् ; कृत्तिकोदयस्य पत्त-धर्भरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञ्चरूप्यस्याच्याप्तेः।

§ ४२. <sup>3</sup>किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिसोर्हेत्वोः पाञ्च-सप्यामावेऽपि गमकत्वं तैरेवाङ्गीकियते । तथा हि—ते मन्यन्ते \*त्रिविधो हेतुः—श्रन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी

१ 'म्रहेतवो हेतुवद्वभासमानाः हेत्वाभासाः'—न्यायकलि० १० १४।
५ त्रेरूप्यक्पाञ्चरूप्यमपि । ६ नेयायिकमतानुसारेग्वेव पुनरव्याप्ति
दश्यति किञ्चेति। ७ 'म्रन्वयी, व्यतिरेकी, म्रन्वयव्यतिरेकी चेति। तन्नान्वयव्यतिरेकी विविद्यत्तिष्ठजातीयोपपत्ती विपद्यादृत्तिः, यथा—म्म्रनित्यः शब्दः
सामान्यविरोषवत्त्वे सत्यस्मादिबासकरग्रमत्यद्यत्त्वाद् घटवदिति । म्रन्वयी
विविद्यत्तव्यातीयदृत्तित्वे सति विपद्यद्यीनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः
शब्दः कृतकत्वादिति। म्रस्य हि विपद्यो नास्ति। व्यतिरेकी विविद्यत्वयापकत्वे
सति सपद्याभावे सति विपद्यादृत्तिः, यथा नेदं जीवच्छ्ररीरं निरात्मकमप्राग्वादिमत्त्वप्रसङ्गादिति'—न्यायवा० १० ४६।

र व 'बिरदः' पाठः ।

बेति। तत्र पद्मस्पोपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी। यथा—'शब्दोऽनित्यो भवितुमहिति कृतकत्वात्, यदात्कृतकं तत्तद्गित्यं यथा घटः, यद्य-द्गित्यं न भवित तत्तत्कृतकं न भविता यथाऽऽकाशम्, तथा चार्यं कृतकः, तस्माद्गित्य एवेति'। अत्र शब्दं 'पद्मीकृत्यानित्यत्वं साध्यते। तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पद्मीकृतशब्दधर्मत्वात्पद्मधर्मत्व-मस्ति। सपन्ने घटादी वर्त्तमानत्वाद्विपन्ने गगनादाववर्त्तमानत्वाद्द-न्वयव्यतिरेकित्वम्।

१ ४३. पत्तसपक्षवृत्तिर्विपत्तरितः केवलान्वयो। यथा—'श्रदः ष्टादयः कस्यचितप्रत्यत्ता श्रनुमेयत्वात्, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य-चितप्रत्यत्तम्, यथाऽग्न्यादि' इति। श्रत्रादृष्टादयः पत्तः, कस्यचितप्र-स्यत्तत्वं साध्यम्, श्रनुमेयत्वं हेतुः, श्रग्न्याद्यन्वयदृष्टान्तः। श्रनुमे-यत्वं हेतुः पत्तीकृतेऽदृष्टादी वर्त्तते, सपत्तभृतेऽग्न्यादी वर्तते। ततः पत्त्वधर्मत्वं सपत्ते सत्वं चास्ति। विपत्तः पुनरत्र नास्त्येष,सर्व-स्यापि पत्त्व2सपत्तान्तर्भावात्तरमाद्विपत्ताद्वयावृत्तिर्नात्त्येव। व्या-कृतेरविधसापेत्रत्वात्, श्रवधिभृतस्य च विपत्तस्याभावात्। रोष-मन्वयव्यतिरेकिवद्दृष्टस्यम्।

१ धर्मियां कृत्वा । २ ब्यावृत्तिहां विधमपेद्य भवति, श्रविध विपद्यः स चात्र नास्त्येव, ततोऽविधभूतिवपद्याभावान विपद्यव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि हेताविति भावः ।

<sup>1</sup> इ चा 'यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटः यदनित्यं न भवति तत्कृतकं न भवति' इति पाठः। 2 इ 'पञ्चान्तर्भावा-' पाठः।

\$ ४४. पद्मवृत्तिर्विपद्मव्यावृत्तः सपद्मरहितो हेतुः केवलव्यति-रेकी। यथा—'जीवच्छरीरं सात्मकं भिवतुमहित प्राणादिमस्वात्, यद्यत्सात्मकं न भवति तत्तत्प्राखादिमम्न भवति यथा लोष्टम्' इति। अत्र जीवच्छरीरं पद्मः, सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमस्वं हेतुः, लोष्ठादिव्यतिरेकदृष्टान्तः । प्राणादिमस्वं हेतुः पद्मीकृते जोवच्छरीरे वर्त्तते। विपद्माच लोष्ठादेव्यवित्तते। सपद्मः पुनरत्र नास्त्येव, सर्वस्यापि । पद्मविपद्मान्तर्भावादिति। शेषं पूर्ववत्।

४४. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयव्यतिरेकिण एव पाझरूप्यम्, केवलान्वयिनो विपद्मव्या2वृत्तेरभावात्, केवलव्यति-रेकिणः सपद्मे3 सत्वाभावाच नैयायिकमतानुसारेणैव पाझ-रूप्यव्यभिचारः । अन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलद्म-णत्वमुचितम्, वत्भावे हेतोः स्वसाध्यगमकत्वाघटनात्।

\$ ४६ यदुक्तम्-'श्रसिद्धादिक्षेषपञ्चकिनवारणाय पञ्चरूपाणि'

[ ] इति, तन्नः श्रन्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चितत्वस्यैवास्मक्भिमतलक्षणस्य विज्ञिवारकत्वसिद्धेः। भवधा हि—साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्वं खलु हेतालक्षणम्,

१ श्रत्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विविद्यतः । २ श्रान्यथानुपपत्तेर-भावे । ३ श्रसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धेः । ४ ननु कथमेषेनान्यथा-नुपपत्तिलद्यग्रेनासिद्धादिपञ्चहेत्वाभासानां निराकरण्म् १ इत्यत श्राह तथा हीति ।

I द 'पद्मान्तर्भा-'। 2 श्रा प म मु 'विपद्मव्यावृत्त्यभावात्'। 3 मु 'सपद्मसत्वाभावात्'।

"साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः" [ परीक्षा १ २१५ ] इति वचनात् । न 'चैतद्सिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनायाभिष्रेत-स्य 'चाजुषत्वादेः स्वरूपस्यैवाभावे कुतोऽन्यथानुपपत्तिमस्वेन नि-श्चयपथप्राप्तिः १ ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वेन निश्चयपथप्राप्त्य-धावादेवास्य हेत्वाभासत्वं न तुपक्तधर्मत्वाभावात्, अप्रक्षधर्मस्यापि कृत्तिकोदयादेर्यथोक्त लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात् । विरुद्धादेस्तदभावः स्पष्ट एव । न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो वाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्तस्य वा । ऽन्यथानुपपत्तिमत्वेन निश्चयपथ-प्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति योग्यदेशनिश्चय-पथप्राप्तिरस्तीति स एव सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम् ।

\$ ४७. किञ्ज<sup>द</sup>, 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः । श्यामो भवितुमहेति, मैत्रीतनयस्वात् , सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत् । इत्यत्रापि त्रैक्ष्य-

१ साध्यान्यथानुपर्णत्तमस्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्वम् । २ 'शब्दां-ऽनित्यश्चासुप्रत्वात्' इत्यत्र शब्देऽनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चानुप्रत्वहेतोः स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रप्राह्यत्वं न तु चानुप्रत्वम् । श्रतो न चनुप्रत्वादेरन्यथानुपपन्नत्वम् । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति श्रेयम् । १ पन्धममरहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्व-सन्त्यासद्भावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्वा-भावः । ६ त्रेरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिन्याप्तिप्रदर्शनार्थमाह विक्रचेत्यादि ।

<sup>1</sup> द प्रती 'वा' स्थाने 'च' पाटः । 1 आ द प्रत्योः सर्वत्र 'मैत्र' स्थाने 'मैत्री' शब्दः प्रयुक्तः । जैनतर्कभाषायां (प्र॰ १८) स्त्रीलिक्सवाचको 'मित्रा' शब्दः प्रयुक्तः ।

पाख्यक्रप्ययोवींद्वयौगाभिमतयोरितव्याप्तेरत्वज्ञण्त्वम् । तथा हि—
परिदृश्यमानेषु पद्धसु मैत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपत्तभ्य व्तद्वभगतमि।
विवादापन्नं पत्तीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्रीतनयत्वाख्यो
हेतुराभास इति तावत्प्रसिद्धम्, अश्यामत्वस्यापि तत्र सम्भावितत्वात्। तत्सम्भावना च श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्त्यभावात् । दतद्भावश्च सहक्रमभावनियमाभावात्।

§ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियमः स तं गमयति । यथा शिशपात्वस्य वृद्धत्वेन सहभावनियमोऽस्तीति शिशपात्वं हेतुर्वृद्धत्वं गमयति । यस्य च3 क्रमभावनियमः स तं गमयति । यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽग्निं गमयति । "न हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रमभावो वा 4नियमोऽस्ति, येन मैत्रीतनयत्वं हेतुः श्यामत्वं साध्यं गमयेत् ।

१ लच्चामासत्वम्। २ मेत्रीगर्भस्थम्। ३ त्रसद्धेतुः। ४ गर्भस्थे मेत्रीतनये। ५ न हि श्यामत्वेन सह मेत्रीतनयत्वस्यान्ययानुपपत्तिरस्ति गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात्। ६ त्र्यन्यथानुपपत्त्यभावः, त्र्रम्थथानुपपत्तिरविनाभावः स च द्विषधः—सहभावनियमः क्रमभावनियमश्च। तदेतद्द्विविधस्याप्यत्रामावादिति भावः। ७ ननु मेत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावो वा नियमोऽस्तु तथा च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशङ्कायामाह नहीत्यादि।

<sup>ा</sup> ए प आ 'तद्भार्यागर्भगतमि' पाठः । 2 ए 'हि' नास्ति । 3 आ अ 'यस्य यत्क्रमभावनियमः' मु 'यस्य येन कमः ''। 4 ए आ प म प्रतिषु 'नियतो' पाठः ।

ई ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमैत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयोः सहभावोऽस्ति तथापि नासौ नियतः । मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्येवंरूपे विपन्ने वाधकाभावात् । विपन्ने वाधकप्रमाण्य-लात्वलु हेतुसाध्ययोर्व्याप्तिनिश्चयः । व्याप्तिनिश्चयतः सहभावः क्रममावो वा। "सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः" [परीन्ना॰ ३-१६] इति वचनात्। विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमहिति शिंशपात्वात्। या या शिंशपा स स वृन्तः, यथा सम्प्रतिपन्न इति । श्रत्र हि हेतुरस्तु साध्यं मा भूदित्येतस्मिन् विपन्ने सामान्यविशेषभावभन्नप्रसङ्गो वाधकः । वृन्तत्वं हि सामान्यं शिंशपात्वं तद्विशेषः । न हि विशेषः सामान्याभावे सम्भवति । न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्युक्ते किञ्चिद्याधकमस्ति । तत्मान्मैत्रीतनयत्व हेत्वाभास एव । तस्य त्यावत्य व्याप्तः प्रवाद्याधकमस्ति । तस्मान्मैत्रीतनयत्वं हेत्वाभास एव । तस्य त्यावत्य व्याप्तः स्त्यावात् । सप-

१ नियमेन वर्तमानः। २ व्यभिचारशङ्कायाम्। ३ तनिवर्त्तकानुकृतः तर्कामावात्। स्रत्रायम्भावः 'हेतुरस्तु साध्यं माऽस्तु 'इत्येवं व्यभिचारशङ्कायां सत्यां यदि तनिवर्त्तकं 'यदि साध्यं न स्यात्तिं हेतुरि न स्यात् वद्ययभावे धूमाभाववत्' इत्येवंभूतं विपद्मवाधकं प्रमाणमस्ति तदाऽसौ हेतुः सद्दे दुर्मिधित, विपद्मवाधकप्रमाणामावे च न सद्धे तुः, तथा च 'मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मेत्रीतन्यत्वस्य सत्वापादने न खत्तु 'यदि श्यामत्वं न स्यात्तिं मेत्रीतनयत्वमि न स्यात्' इत्येवंभूतं किञ्चिद्विप्ववाधकं वर्त्तते, यतः गर्भस्ये मेत्रीतनयत्वमि न स्यात्' इत्येवंभूतं किञ्चिद्विप्ववाधकं वर्त्तते, यतः गर्भस्ये मेत्रीतनयत्वमि न स्यात्' इत्येवंभूतं किञ्चिद्विप्ववाधकं वर्त्तते, यतः गर्भस्य मेत्रीतनयत्वमि न स्यात् स्विधादिष्यास्तिते यद्यामत्वस्य सन्दिर्भत्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयित विवादाभ्यास्तितेत्यादिना ।

I दु 'नियमः' । 2 दु 'तत्र तावत्प' पाठः ।

[ अन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतोर्लच्यामित्युपपादनम् ]

१ ४०. नतु च न पाठचरूप्यमात्रं हेतोलेचणम्, किं तर्हि १ रश्रम्यथानुपपस्युपलचितमेव ३ लच्चणमिति चेत्; तर्हि सेवैका4 तल्लचणमस्तु तदभाषे पाद्धरूप्यसम्पत्ताविष मेत्रीतमथत्वादी न हेतुत्वम्। तत्सद्भाषे पाद्धरूप्याभाषेऽपि कृत्तिकोदयादी हेतुस्व-मिति। तदुक्तम्—

श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेगा किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेग किम् ॥

[ ] इति बौद्धान् प्रति।

१ गौरेभ्यः । २ विषयः साध्यम् , तचात्र श्यामत्वरूपं तस्य प्रत्यज्ञाः दिना बाधाभाषात् । ३ यथा सहस्त्रे शतमायात्येव तथा मैत्रतनयत्वे पाञ्चरूप्यप्रदर्शिते त्रेरूप्यं प्रदर्शितमेविति बोध्यम् । ४ श्रान्यथानुपपत्तिवि-शिष्यमेव पाञ्चरूप्यं हेतोर्लज्ञामित्वर्थः। ५ श्रान्यथानुपपत्तिरेवान्यनिरपेज्ञा । ६ कारणमाह तद्भाषे हति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकत्वे श्रान्यथानुपप्पत्रसेव प्रयोजकं न त्रेरूप्यं न च पाञ्चरूप्यमिति ध्येयम् । ७ कारिकेयं

<sup>1</sup> मु 'सम्प्रतिपन्नेषु'। 2 श्रा मु 'सहस्त्रे शतन्यायेन'। 3 मु 'श्रन्य-थानुपपन्युपलच्यामिति' पाठः। 4 प 'सैवैकान्ताल्लच्यामस्तु' पाठः। मु 'सैवैकान्तलच्यामस्तु' इति पाठः।

# § ४१. यौगं र प्रति तु-

श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभः॥

[प्रमाणपरी० पृण् ७२] इति ।

[हेतुं विधिप्रतिषेधरूपाभ्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरमेदानां कथनम् ]

ई ४२. 'सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिश्चयैकलक्त्णो हेतुः सद्येपतो द्विविधः— विधिरूपः, प्रतिषेधरूपश्चेति। विधिरूपोऽपि द्विविधः— विधिसाधकः, प्रतिषेधसाधकश्चेति। तत्राचो उनेकधा। तद्यथा— कश्चित्कार्यरूपः, यथा—'पर्वतोऽयमग्निमान धूमवत्त्वान्यथानुप-पत्तेः' इत्यत्र धूमः । धूमो ह्यग्नेः कार्यभूतस्तदभावे ऽनुपपद्यमाने नो ऽग्नि गमयति । कश्चित्कारणरूपः, यथा—'वृष्टिभैविष्यति

तस्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकर्तुं का निर्दिष्टा । सिद्धिविनिश्चयटीकाकृता तुः भगवत्सीमन्धरस्वामिनः प्रदर्शिता । न्यायविनिश्चयविवरशे श्राराधमाकथा-कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने समर्पितेति समुल्लिखितम् । समुद्धृता च निम्नग्रन्थेषु—

तत्त्वसं १ पृ० ४०६, न्यायिविनि का ३२३ सिद्धिविनि टी १ पृ० ३०० A, धवलाप ८०२ A (दे० प० १८५३)। तत्त्वार्थश्लो १ पृ० २०३,२०५। प्रमाणप० पृ० ७२, जैनतर्कवार्तिक पृ० १३५, सूत्रकृताक्कटी १ पृ० २२५, प्रमाणमी १ पृ० ४०, सम्मतिदी १ पृ० ५६०, स्था ० रत्ना १ पृ० ५२१। इत्यं चेयं कारिका जैनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता।

१ हेतुनच्यां विस्तरतः प्रदश्यांधुना तत्प्रकारनिरूपणार्थमाह सोऽय-मिति। २ सद्भावात्मकः। ३ विधिसाधकः। ४ श्रान्यभावे। ५ श्रानुपपनः।

I मुद्रितप्रतिषु 'यौगान्' इति पाठः।

विशिष्टमेघान्यथानुपवत्तः' इत्यत्र मेघविशेषः । मेघविशेषो हि षर्वत्य करणां स्वकार्यभूतं वर्षं गमयति ।

\$ ४३ वन्तु कार्यं कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्याजुपपत्तेः। कारणं तु कार्याभावेऽपि सम्भवति, यथा—धूमाभावेऽपि

१ यथा चोक्तम्-

'गम्भीरगर्जितारम्भनिर्भिन्नगिरिगह्नराः।

त्वङ्गत्तडिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविष्रहाः ॥'-न्यायम० १० १२६।

'रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः (तमसन्निभाः)।

वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥'—षड्दरी० २०। ईदृशाः खलु विशिष्टमेघा वृष्टिं गमयन्त्येवेति भावः ।

२ सीगतः शङ्कते नन्विति, तेषामयमाशयः नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तीति नियमः, श्रतश्च कारणं न कार्यस्य गमकं व्यभिचारात्, कार्ये तु कारणसत्वे एव भवति तदमावे च न भवति, श्रतस्तत्तु गमकमिष्टम् ; तन्न युक्तम् ; 'यथैव हि किञ्चित् कारणम् हिश्य किञ्चित्कार्यम् , तथैव किञ्च- स्कार्यमहिश्य किञ्चित् कारणम् । यद्वदेवाजनकं प्रति न कार्यत्वम्, तद्व- देवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कश्चिद्विशेषः । श्रपि च, रसादेक- सामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम् । यदाह—

एकसामग्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः। हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥ (प्रमाणवा० १-१०)।

न च वयमपि यस्य कस्यचित् कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । श्रापि तु यस्य न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवैकल्यम् ।' —प्रमाणमी०

सम्भवन् वहिः सुप्रतीतः। अतं एव वहिनं धूमं गमयतीति चेत्; तमः, जमीलितशक्तिकस्य कारणस्य कार्योव्यभिचारित्वेन कार्ये प्रति हेतुत्वाविरोधात्।

१ १४ कि बिहिरोक्तपः , यथा—वृद्धोऽयं शिरापात्वान्यवातु-पपत्तित्यक [शिरापा ] । शिरापा हि वृद्धविशेषः सामान्यभूतं वृद्धं गमयति । न हि वृद्धामावे वृद्धविशेषो घटत इति । कि बित्रपूर्वचरः, यथा—उद्देष्यति शकटं कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिको-दयः । कृत्तिकोदयानन्तरं मुहूर्त्तान्ते नियमेन शकटोदयो जायत इति कृत्तिकोदयः पूर्वचरो हेतुः शकटोदयं गमयति । कश्चिदुशर-चरः, यथा—उद्गाद्धरक्षिः प्राक् , कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः । कृत्तिकोदयो हि भरण्युदयोत्तर चरन्तं गमयति । कश्चित्सहत्तरः, यथा—मातुलिङ्कं रूपवद्भवितुम्हति रसवस्वान्यशानुपपत्तेरित्यत्र रसः । रसो हि नियमेन रूपसहत्तित्तरतद्भावेऽनुपपद्यमान-स्तद्यमम्यति ।

१-२-१२। 'रसादेकसामध्यनुमानेन रूपानुमानमिन्छद्धिरिष्टमेच किञ्चिन् स्कारखं हेतुर्यत्र सामध्यीप्रतिकाधकारखान्तरावैकरूपे।' —परीचामु० ३-६०। किञ्च, ग्रस्त्यत्र छावा छत्रादित्यादौ छत्रादेविशिष्टकारणस्य छायादिकार्योनुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकार्यमस्ति। ततो न कारखहेतो-रपद्भवः कर्त्तुं शक्य इति भावः।

१ प्रकटितसामध्यस्य । २ विशेषो व्याप्यः।

<sup>1</sup> इ 'कृतिकोदयः' नास्ति।

१ ४४. एतेषूदाहररोषु भावस्पानेवाग्न्यादीन् साधयन्ती धूमा-द्यो हेतको भावस्पा एवेति विधिसाधकविधिस्ताः । एता एवा-वैविद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एत्रं विधिरूपस्य हेतोविधिसाधकारूय भाषो भेद उदाहतः।

१ ४६ - द्वितीयस्तु निषेधसाधकाख्यः, विरुद्धोपलिधिरिति तस्येच नामान्तरम्। स यथा—नास्य मिध्यात्वम्, आस्तिक्यान्य-थानुपपत्तिरित्यत्रास्तिक्यम्। अस्तिक्यं हि सर्वज्ञवीतरामप्रणीत्तजी-व्यात्वाभावं साधयति। यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वथैकान्तः, धनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्रानेकान्तात्मकत्वम् २। अनेका-न्तात्मकत्वं हि वस्तुन्यवाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमानं स्रीगतादिपरिकल्पितसर्वथैकान्ताभावं साधयत्येव।

\$ १७. 3ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं यद्वशाद्वस्तुनि सर्वथैं-कान्ताभावः साध्यते १ इति चेत्; उच्यते; सर्वस्मिन्नपि जीवादिव-स्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्यानित्यरूपत्वमित्येवमा-दिकमनेकान्तात्मकत्वम् । एवं विधिरूपो हेतुर्द्शितः ।

१ साध्यं साधमं चोभयमपि सद्भावात्मकम् । श्रत एवोल्लिखिता हैतवो विधित्ताधकविधिरूपा इति कथ्यन्ते । २ श्रविरुद्धे न साध्येन सहोपलभ्यन्त इत्यविरुद्धोपलन्धयः । ३ एकान्तवादी शङ्कते निधिति । ४ हेतोर्मूलभैदयो-विधिप्रतिषेधरूपयोविधिरूपः प्रथमभैदः । % व्याख्यातः ।

<sup>1</sup> द्प'त्रात'। 'ते' पाठान्तरम्। 2 द् 'हेतु:' इत्यधिको पाठः।

१ ४८. प्रतिषेधरूपोऽपि । हेतुर्द्विविधः — विधिसाधकः, प्रतिष्धिमाधकः, प्रतिष्धिसाधकः, प्रतिष्धिसाधकः, प्रतिष्धिसाधकः, प्रतिष्धिसाधकः प्रतिष्धिसाधकः प्रतिष्धिसाधकः प्रतिष्धिसाधकः प्रतिष्धिसाधकः सम्यक्त्वसद्भावं साधयतीति प्रतिषेधरूपः विधिसाधको हेतुः।

\$ १६. "द्वितीयो अथा, नास्त्यत्र" धूमोऽग्न्यनुपल्ढिविष्त्य-त्राग्न्यभावः प्रतिषेधरूपो धूमाभावं प्रतिषेधरूपमेषं साध्यतीति प्रतिषेधरूपः प्रतिषेधसाधको हेतुः। तदेवं विधिप्रतिषेधरूपत्या द्विविषस्य हेतोः "कतिचिद्वान्तरभेदा उदाहृताः"। विस्तरतस्तु परीचामुख्तः प्रतिपत्तव्याः १ इत्थमुक्तलच्याः १ एव ३ हेत्वसः साध्यं गमयन्ति। "नान्ये, हेत्वाभासत्वात्।

[ हत्याभासानां चातुर्विध्यमुक्त्या तेषां निरूपण्म् ]

§ ६०. ११के ते हेत्वाभासाः १ इति चेत्; उच्यते; हेनुतन्या-

१ हेतीद्वितीयभेदं प्रदर्शयति प्रतिषेषेति । २ विधि सद्भावं साधय-तीति विधिसाधकः । ३ प्रतिषेधमभावं साधयतीति प्रतिषेधसाधकः । ४ सम्यक्त्वस्य विपरीतं मिथ्यात्वं तस्याभिनिवेशो पिथ्येकान्ताप्रहस्तदस-त्वात् । मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावो हि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्वं साध-यति, इति भावः । ५ प्रतिषेधसाधको हेतुः । ६ श्रांस्मन्प्रदेशे । ० कति-पवाः प्रभेदाः । ८ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ श्रत्र परीचामुखस्य ३-५६ स्त्रमारम्य ३-६२ पर्यन्तस्त्राणि प्रष्टव्यानि । १० श्रान्ययानुपपत्र-र्वाविशिष्टाः । ११ श्रान्यथानुपपत्तिवरहिताः । १२ हेत्वाभासान् प्रदर्शयति के ते, इति ।

I भ 'प्रतिषेषरूपः'। 2 द प्रती 'प्रतिकातन्याः' इति पाटः। 3 म प चा मु प्रतिषु 'एव' पाठो नास्ति।

रहिता हेतुबद्वभासमाना हेत्वामासाः । ते चतुर्विधाः—असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिञ्चित्करभेदात । अतत्रानिश्चयपथप्राप्तीऽसिद्धः। अनिश्चयपथप्राप्तिश्च हेतोः स्वरूपामावनिश्चयात, स्वरूपसन्देहाच । स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्धः, स्वरूपसन्देहे सन्दिस्थासिद्धः। तत्राद्यो यथा, परिणामी शब्दः चानुषत्वादिति ।
शब्दस्य हि श्रावणस्त्राचानुषत्वामान्यं निश्चित इति स्वरूपासिद्धश्चानुषत्वहेतुः। द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविक्नानिश्चये कश्चिद्धः—
'श्रानिमानयं प्रदेशो धूमवस्त्रात्' इति । अत्र हि धूमवस्त्र हेतुः
सन्दिग्धासिद्धः, तत्वक्षरे सन्देहात्।

१ तदुक्तं श्रीमद्भष्टाकलकृदेवै:-

श्रन्यथानुपपद्मत्वरहिता ये विडम्बिताः। हेतुत्वेन परैस्तेषां हेत्वाभासत्वमीद्यते॥

-न्यायवि० का व ३४३।

१ तथा चोक्तम्—'हेत्वाभासा श्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिङ्चित्कराः।" —परीक्षां ६-२१। एतेषां संदोपलद्यशानि—

> स विरुद्धोऽन्यथाभावादसिद्धः सर्वथाऽत्ययात्।। व्यभिचारी विपन्तेऽपि सिद्धेऽकिञ्चित्करोऽखिलः। —प्रमाशसं० का० ४८, ४९

३ हेलाभासानां चतुभेंदेषु प्रथमोद्दिष्टमसिद्धं लक्ष्यति तन्नेति । ४ यदुक्तं श्रीमाशिक्यनिद्धाः—'श्रविद्यमानसत्ताकः (स्वरूपासिद्धः) परिशामी शब्दश्चासुपत्वात् ।'—परीक्षा० ६-२३ । ननु कुतोऽस्य चान्तु-पत्वहेतोरसिद्धत्वमिति चेतद्प्याह 'स्वरूपेशासत्वात्'—परीक्षा ६-२४ इति । ५. उक्तञ्च परीक्षामुखकुता—'श्रविद्यमाननिश्चयो (सन्दिग्धासिद्धः) १६१ 'साध्यविपरीतव्याप्तो हेतु । विरुद्धः । यथाऽपरिसामी शब्दः कृतकत्वादिति । कृतकत्वं सपरिसामित्वविरोधिना परि-सामित्वेन व्याप्तम ।

§ ६२. पक्षसपक्षविपच्यृत्तिरनैकान्तिकः । स द्विषिधः— निश्चितविपच्यृत्तिकः, शक्कितविपश्चयृत्तिकश्च । तत्राची यथा, धूमवानयं प्रदेशोऽग्निमस्वादिति । अत्राग्निमस्वं पच्चिक्कते सन्दि-द्यमानधूमे पुरोवर्त्तिनि प्रदेशे वर्त्तते, सपच्चे धूमवित महानसे च2 वर्त्तते, विपच्चे धूमरहितत्वेन निश्चितेऽङ्कारावस्थापमाग्निमति प्रदेशे वर्त्तते इति निश्चयामिश्चितविषच्यृत्तिकः । द्वितीयो यथा,

मुग्धबुद्धि प्रत्मग्निरत्र धूमात्' इति । 'तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्गते सन्देहात्'—परीद्या० ६-२६।

१ 'साध्याभावन्याप्तो हेतुषिरदः । यथा—शन्दो नित्यः कृत-कृत्वादिति । कृतकृत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम्'—तकृतं पृ० ११२ । 'विपरीतिनिश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिखामी शन्दः कृतकृत्वात्'—परीद्धा॰ ६-२६ । २ यत्त्वोत्पत्तौ परन्यापारमपेच्वं कृतकृतं स कृतक उच्यते । शन्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दन्यापारमपेच्य कृत्यते । श्रव्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दन्यापारमपेच्य कृत्यते । श्रव्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दन्यापारमपेच्य कृत्यते । श्रव्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दन्यापारमपेच्य कृत्यते । श्रव्दाद्दे तथा चात्र कृतकृत्वं साध्यभूतापरिखामित्वविपरीतेन परिखान्तिन्तं सह व्याप्तत्वादि दृद्धमिति भावः । ३ 'विपच्चेऽप्यविषद्ववृत्तिर्गक्यः नित्यः'—परीद्धा॰ ६-३०। ४ उदाहरखान्तरम्—'निश्चतवृत्तिर्गक्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्'—परीद्धा॰ ६-३१। 'श्राकाशे नित्येऽप्यस्य निश्चयात्'—परीद्धा॰ ६-३२।

<sup>्</sup>र प्रमु देतुः नास्ति। 2 द 'च' नास्ति।

गर्भस्थो मैत्रीतनयः श्यामो भिवतुमहित मैत्रीतनयत्वादितरतत्त-नयविति। अत्र मैत्रीतनयत्वं हेतुः पत्तीकृते गर्भस्थे वर्त्तते, सपकेः इतरतत्पुत्रे वर्त्तते, विपक्षे अश्यामे वर्त्ततापीतिः शङ्काया अनिवृत्तेः शङ्कितविपक्षवृतिकः। अपरमपि शङ्कितविपक्षवृत्तिकस्योदाहरणम्, अहत्सर्वक्षो न भवितुमहिति वक्तृत्वात् रथ्यापुरुषवदिति। वक्तृ-त्वस्य हि हेतोः पत्तीकृते अहिति, सपक्षे रथ्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति तथा विपक्षे सर्वक्षेऽपि वृत्तिः सम्भाव्येत्तत्र, वक्तृत्वक्षातृत्वयोर-विरोधात्। यद्धि येन सह विरोधि तत्त्वलु तद्धति न वर्त्तते। न च वक्तक्षानयोक्ति विरोधोऽस्ति, प्रत्युत क्षानवत एव वक्तसीष्ठवं स्प-घटं दृष्टम्। तत्तो क्षानोत्कर्षवित सर्वक्षे वचनोत्कर्षे काऽनुपपत्तिरिति।

ई द्र, क्षप्रयोजको 4 हेतुरिक क्षित्रकरः। स द्विविधः—सिद्ध-साधनो बाधितविषयरचेति। तत्राद्यो यथा, राज्दः श्रावणो भवितु-महित राज्दत्वादिति। अत्र श्रावणात्वस्य साध्यस्य राज्दिनष्ठत्वेन सिद्धत्वाद्धेतुरिकचित्करः। बाधितविषयस्त्वनेकधा। करिचत्प्रत्य-स्वाधितविषयः, यथा—श्रनुष्णोऽग्निर्द्रज्यत्वादिति। श्रत्र द्रज्यत्वं हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिम्तमनुष्णत्वमुष्णत्वमहकेण स्पार्शनप्र-रयचेण् 5 बाधितम्। ततः किञ्चिदिप कर्त्तुमशक्यस्वादिक क्षित्करो

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत् , श्रन्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम् । साध्यसिद्धिं प्रत्यसमर्थत्वमित्यर्थः ।

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'वर्त्तते नापीति' पाठः । 2 प म मु 'न भवति' ।
3 म मु 'सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्यति' पाठः । 4 द म 'श्रथाप्रयोजको' ।
5 द प 'स्पर्शनेन प्रत्यकेण' ।

द्रव्यत्वहेतुः। किश्चत्पुनरनुमानवाधितविषयः, यथा—श्रपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति। अत्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमानेन बाधितविषयत्वम्। किश्चदागमबाधितविषयः, यथा—प्रेत्वासुख-प्रदो धर्मः पुरुषाश्रितत्वादधर्मवदिति। अत्र धर्मः सुखप्रद इत्या-गमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतोः। किश्चत्ववचनबाधितविषयः, यथा—मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगर्भत्वात्प्रसिद्धबन्ध्यावत्। एवमादयो 'ऽप्यिकिञ्चित्करविशेषाः स्वयमृद्धाः । तदेवं हेतुप्रस-ङ्गाद्धेत्वाभासा अश्रवभासिताः।

#### [ उदाहरणस्य निरूपणम् ]

§ ६४. ननु व्युत्पन्नं प्रति यद्यपि प्रतिक्वाहेतुभ्यामेव पर्याप्तं तथापि बालबोधार्था मुदाहरसादिकमप्यभ्युपगत2माचार्यैः । उदा-

प्रतिपाद्यानुरोवेन प्रयोगेषु पुनर्यथा

प्रतिज्ञा प्रोच्यते त्रं है स्त्रथोदाहरणादिकम् ॥ पत्रपरी पृ ३ उद्तं । श्रीमाशिक्यनिहरण्याह— 'बालब्युत्पन्यर्थे तत्त्रयोगामे शास्त्र एवासी न वादेऽनुपर्यागत् ।' प्रीन्ता० ३-४६ । श्रीयशोविजयसूरिंगाऽप्युक्तम्—

१ एतत्सर्वमिभिप्रेत्य सूत्रमाहुः—'सिद्धे प्रत्यचादिवाधिते च साध्ये हेतुर-किञ्चित्करः'—परीचा० ६—३५। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रकाशिता निरूपिता इत्यर्थः । ४ तथा हि—'प्रतिपादानुरोधेन प्रयोगोपगमात् । यथैव हि कस्य-चित्प्रतिवोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्धाऽभिधीयते (तथा) दृशन्तादिक-मिप'—पत्रपरी० १० ३। कुमानन्दिभट्टारकर्प्युक्तम्-

इ द 'बोबनार्थं'। 2 में 'मध्युपगन्तव्य', सु 'मध्युपगत'।

हरणं च सम्यम्दृष्टान्तवचनम् । कोऽयं दृष्टान्तो नाम १ इति चेत्ः उच्यतेः व्याप्तिसम्अतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः । व्यप्तिहिं साध्ये यह्नपादौ सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साध्यसा-धननियतसाहचर्य । एतामेव साध्यं विना साधनस्यामा-चादिवनामाविमिति च व्यपदिशन्ति । तस्याः सम्अतिपत्तिनीम वादिप्रतिवादिनोर्बुद्धिसाम्यम् ३, सेषा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप-तिप्रदेशो महानसादिहंदादिश्च । तत्रेव धूमादौ सति नियमेनाऽम्या-दिरस्ति, अम्याद्यभावे नियमेन धूमादिनास्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भ-वात् । तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्तः । अत्र साध्यसाधनयोभीव-

'मन्दमतींलु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते'—जैनतकेभाषापृ०१६

१ 'सम्यम्हष्टान्ताभिषानमुदाहरणम्'—न्यायसार १० १२। 'हष्टा-न्तवचनमुदाहरणम्'—न्यायकलिका १० ११।२ यथा चोक्तम्— सम्बन्धो यत्र निर्झातः साध्यसाधनधर्मयोः।

> स दृष्टान्तः, तदाभासाः साध्यादिविकतादयः॥ —न्यायविनि० का० ३८०॥

३ 'लौकिकपरीच्काणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः'—न्याय-स्० १-१-२५। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्काविदुषां बुद्धिसाम्वं'— चरकसं० १० २६३। 'दृष्टान्तवचनं द्वि यत्र पृथम्बनानामार्थासाञ्च बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्। दृष्टान्तो द्विविधः—सम्पूर्णदृष्टान्त त्रांशिकदृष्टा-तथ'-उपायहृद्य १०५। ४ 'दृष्टान्तो देधा, अन्वयव्यतिरेकमेदात्' 'साध्यव्यातं साधनं यत्र प्रदर्शते सोऽन्वयदृष्टान्तः'—परीद्या० ३-४७,४८। 'दृष्टान्तो द्विविधः साधम्येण वैद्यायेक च। तत्र साधम्येण तावत्,

<sup>1</sup> म मु नियतता साइचर्य । 2 प म मु 'एनामेव'।

स्पान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात्। हदादिस्तु व्यतिरेक्ट्ष्टान्तः। अत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेक्सम्प्रतिपत्तिसम्भवात्। दृष्टान्ती चेतौ दृष्टावन्ती धर्मी साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्तेः।

§ ६४. उक्तत्वणस्यास्य दृष्ठान्तस्य यस्तम्यग्वचनं तदुवाहरणम्।
न च वचनमात्रमयं दृष्ठान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम्।
तद्यथा—यो यो धूमवानसावसावित्तमान्, यथा महानस इति । यत्रागिनर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाहृद् इति च । एवंविवेनैव
च चनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्।

## [ उदाहरगाप्रसङ्गादुदाहरगाभासस्य कथनम् ]

§ ६६. उदाहरणलच्चणरहित उदाहरणवदवभासमान उदा-हरणाभासः। उदाहरणलच्चणराहित्यं द्वेघा सम्भवति, दृष्टान्त-स्यासम्बग्वचनेनादृष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा। तत्राद्यं यथा, यो

यत्र हेतोः सपद्म एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा—यक्ततकं तद्नित्यं हृष्टम्, यथा घटादिरिति ।'—स्यायप्र० पृ॰ १,२। 'यत्र प्रयोज्यप्रयोग्जकभावेन साध्यसाधनधर्मयोरिस्तित्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः।'— स्यायकित्वका० पृ० ११।

१ 'साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकद्दशन्तः'—
परीक्षा० १-४६। 'यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स वैधर्थद्दशन्तः'—न्यायकितका० ए० ११। 'वैधर्म्येणाऽपि, यत्र साध्याभावे
हेतोरभाव एव कथ्यते। तद्यथा—यक्तित्यं तद्कृतकं द्दशम्, यथाऽऽकाशःमिति।'—न्यायप्र० ए० २।

I म मु 'च' श्रिधिकः।

योऽग्निमान् 1 स स धूमवान् , यथा महानस इति 2, यत्र यत्र धूमो नारित तत्र तत्राऽग्निंस्ति, यथा महाहृद् इति च व्याप्यव्याप-कयोर्वे परीत्येन कथनम् ।

ई ६७. ननु किमिदं ज्याप्यं ज्यापकं नाम १ इति चेत्; उच्यते; साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्म तद्वयाप्यम्, वि~ पूर्वादापेः कर्मणि एयद्विधानाद्वयाप्यमितिः सिद्धत्वात्। तत्तु ज्या-प्यं धूमादि। एतामेव 3 ज्याप्तिकियां प्रति यत्कर्तृ तद्वयापकम्, ज्यापेः कर्तरि एवुलि 4 सति ज्यापकमिति सिद्धः २। एवं सति धूम-

१ 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रं विद्विरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः'—तर्कसं० पृ० ६१ । २ श्रत्रेदं बोध्यम् —साहचर्यनियमरूगां व्याप्तिमाशित्य व्याप्य-व्यापकयोर्व्युत्पत्तिमुखेन लक्षणं प्रदर्शयता प्रन्थकृता व्याप्तेरुमयधर्मत्वं प्रकाटितम् । प्रमाणमीमांसाकृताऽपि तथैवोक्तम्—'व्याप्तिः' इति यो व्याप्नोति यश्च व्याप्यते तयोरुभयोर्धमः । तत्र यदा व्यापकधर्मतया विवद्यते — तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धर्मे सति, यत्र धर्मिण् व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्याप्तिः । तत्रश्च व्याप्यभावापेत्रा व्याप्यस्येव व्याप्तताप्रतीतिः । यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिर्विवद्यते तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिण् व्यापकोऽः स्ति तत्रेव मावः न तदभावेऽपि व्याप्तिरिति।'—प्रमाणमी०पृ० ३८। इत्थं च व्याप्तेवर्याप्यव्यापकोभयधर्मत्वेऽपि व्याप्यस्यैव धूमादेर्गमकत्वम्, व्या-पक्तिवेव च वह्ययदेर्गम्यत्वम्, विशिष्टव्याप्तिसद्भवात् । व्याप्यस्य व्या-

<sup>ा</sup> आ म मु प 'विद्वमान्'। अप्रयेतनत्याप्तिस्थाग्निशब्दप्रबोगापेद्ययाः द प्रतेरेव 'अग्निमान्' पाठो मूले निव्तिसः। 2 द 'इत्यादि'। 3 म मु प 'एनामेव'। 4 मु 'एवी', द 'एवु एखे।'।

मिनव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्तते तत्र नियमेनाग्निर्वर्त्तते इति, यावस्तवंत्र धूमवित नियमेनाग्निर्दर्शनात्। धूमस्तु न तथाऽग्नि व्याप्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य धूमं विनापि वर्त्तनात्। यत्राग्निर्ध वर्त्तते तत्र नियमेन धूमो2 वर्त्तते इत्यसम्भवात्।

१६८. 'नन्वार्द्रेन्धनमग्नि व्याप्नोत्येव धूम इति चेत्; श्री-मिति ब्रमहे। यत्र यत्राविच्छित्रमूलो३ धूमस्तत्र तत्राग्निरिति यथा, तथैव4 यत्र यत्राऽऽद्रेन्धनोऽग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि सम्भवात्। विश्वमात्रस्य तु थूमविशेषं प्रति व्यापकत्वमेव ,

पकेनैव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेऽप्युपलब्धेरिति भावः। इदं च बौद्धविदुषाऽचेटेनापि हेंतुंबिन्दुटीकायां निरूपितम्। व्याप्यव्यापकमधि-कृत्यात्र श्लोकः:—

> व्यापकं तदतिष्ठष्ठं व्याप्यं तिष्ठिभेव च। साध्यं व्यापकमित्याहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ॥

-प्रमागमी० टि॰ पृ॰ ३७।

१ त्रथ नायं नियमः 'यदिग्नरेव धूमं व्याप्मोति न धूमोऽग्निम्' इति, धूमस्याऽप्याऽऽद्रेन्धनाग्निव्यापकत्वदर्शनात् 'यत्राऽऽद्रेन्धनोऽग्निर्वर्तते तत्र नियमेन धूमो वर्त्तते' इति,यावत्सर्वत्राऽऽद्रेन्धनवित धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने-रिप धूमबद्द्याप्यत्वम् , तत्रश्च तस्यापि गमकत्वं स्वीकार्यमित्याशयेन शङ्कते निवित्त । २ समाधत्ते त्रोमिति । त्राद्रेन्धनस्याग्रेर्धूमव्याप्यत्वेऽपि विद्वसा-मान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इति भावः । ३ विद्वसामान्यस्य । ४ न व्याप्यत्वमित्यर्थः ।

<sup>ा</sup> आ 'वर्तमानात्', स सु 'वर्तमानत्वात्'। '2 क्या स सु 'तत्र' धूमोऽपि नियमेन'। 3 द 'यत्र यत्रानविक्षत्रमूलो'। 4 द 'तथा'।

श्रनुमानस्य, तावम्मात्रा । पेक्तवात् । ततो यो यो धूमवानसावसा-विग्निमान् , यथा महानस इत्येवं सम्यग्द्रष्टान्तवचनं वक्तव्यम्। विप्रीतवचनं तु द्रष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनक् रो 'ऽन्वय-दृष्टान्ताभासः। व्यतिरेकव्याप्ती तु व्यापकस्याग्नेरभावो व्याप्यः, व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः। तथा सति यत्र यत्राऽग्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावो यथा हद इत्येवं वक्तव्यम्। विपरीतकथनं तु श्रमस्यग्वचनत्वादुदाहरसाभास एव । अद्रद्रष्टान्तवचनं २ तु, श्रम्वयव्याप्ती व्यतिरेकद्रष्टान्तवचनम् , व्यतिरेकव्यामावन्वयद्रष्टा-न्तवचनं च, उदाहरसाभासो। स्पष्टमुदाहरसाम् ।

१६६ नतु गर्भस्थो मैत्रीतनयः श्यामः, मैत्रीतनयस्वात्, म्मम्प्रत4मैत्रीतनयवत् इत्याद्यनुमानप्रयोगे पञ्चसु मैत्रीतनयेष्य- न्वयदृष्टास्तेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयस्यं तत्र तत्र श्यामस्यम्' इत्यन्वय- व्याप्तेः, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्रं 'यत्र यत्र

१ 'पर्वतो विद्यमान् धूमात्' इत्यनुमाने विद्यमामन्यस्यापेदाणात्, न तु विद्विशेषस्य । नातो कश्चिद्दोष इति भावः । २ त्रम्वयदृष्टान्ताभासं द्विविधः—हष्टान्तस्यासम्मग्वचनमदृष्टान्तस्य सम्मग्वचनं च तत्रायमाद्यः । ३ श्रम्वयदृष्टान्तस्यासम्मग्वचनमदृष्टान्तस्य सम्मग्वचनं च तत्रायमाद्यः । सम्मग्वचनार्व्यं दर्शयति चट्टशन्तेति । ४ श्रमयोददाहरणाभासयोखदाहरणां सम्मग्वचनार्व्यं दर्शयति चट्टशन्तेति । ४ श्रमयोददाहरणाभासयोखदाहरणां स्पष्टमेवेत्यर्थः ।

<sup>ा &#</sup>x27;श्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति स सु पाठः । 2 सु 'श्रदृष्टान्तवचनं' नास्ति । तत्र त्रुटितोऽयं पाठः । 3 सु 'मेत्रीतनयः' नास्ति । 4 द प'सम्मत' पाठः ।

श्यामत्वं नास्ति तत्र तत्र मैत्रीतनयत्वं नास्ति' इति व्यतिरेकव्या-प्तेश्च सम्भावान्निश्चितसाधने गर्भस्थमैत्रीतनये पत्ते साध्यभूत-श्यामत्वसन्देहस्य गुगात्वात्। सम्यगनुमानं प्रसक्येदिति चेत्; नः दृष्ठान्तस्य विचारान्तर्वाधितत्वात्।

§ ७०. तथा हि—साध्यत्वेनाभिमतिमदं हि श्यामत्वरूपं कार्यं सत् स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तच्च कारणं न तावन्मेत्रीतनयत्वम् , विनाऽपि तद्दं पुरुषान्तरे श्यामत्वदर्शनात्। न हि कुलालादि-क 3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिकं कारणम् । एवं मेत्री-तनयत्वस्य श्यामत्वं प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं म तत्र तत्र श्यामत्वम्, किन्तु यत्र तत्र श्यामत्वस्य कारणं विशिष्ट-नामकर्मानुगृहोतशाकाद्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्यं श्याम-त्वम्, इति सिद्धं स्मामप्रीरूपस्य विशिष्टनामकर्मानुगृहोतशाका-द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्वम्। सं तु पक्षे न नि-

१ श्रतो गर्भस्थ श्यामत्वस्य सन्देहो गौणः, स च न मैत्रीतनयत्वहेतोः समीचीनत्वे बाधकः। तथा च तत्समीचीनमेवानुमानमिति शक्कितुर्भावः। २ मैत्रीतनयत्वम्। ३ मैत्रीपुत्रभित्रपुरुषे। ४ ततो न मैत्रीतनयत्वमन्ति रेण जायमानं श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वं कारणिमिति भावः। ५ इत्यं च। ६ श्यामत्वजनिका सामग्री सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुग्रहोतशाकाद्याहार-परिणामः, तत्सत्वे एव श्यामत्वसत्वम्, तद्भावं च तद्भाव इति भावः। ७ विशिष्टनामकर्मानुग्रहोतशाकाद्याहारपरिणामः। 🗸 गर्भस्य मैत्रीतनये।

<sup>ा</sup> भ 'गोणत्वा' । 2 द आ म मु 'श्यामरूपं' । 3 आ प म मु 'कुलालचकादिकमन्तरें णापि'।

श्वीयत १ इति सन्दिग्धासिद्धः । मैत्रीतनयत्वं तु १ श्रकारणत्वादेव! श्यामस्वं कर्यं न गमयेदिति ।

§ ७१. ³केचित्2 "निरुपाधिकः सम्बन्धो ज्याप्तिः" [ ] इत्यभिधाय "साधनाज्यापकत्वे सति साध्यसमज्या-प्रिरुपाधिः" [ ] इत्यभिद्धते ३ । सोऽयमन्योग्या-

१ रयामत्वसामग्र्यन्तर्गतविशिष्टनामकमदिरतीन्द्रियत्वान्निश्चयासम्भवात् । २ मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेव । ३ ननु नाकारण-त्वान्मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं प्रत्यगमकम् , ऋषि तु व्याप्त्यभावात् । व्याप्तिर्हि निरुपाधिकः सम्बन्धः । स चात्र नास्त्येव शाकपाकजत्वोपाधिसत्वेन मैत्रीतन-यत्वस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं प्रदर्शयन्नाह केचिदिति। फेचित् नैयायिकादय इत्यर्थः । ४ 'ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम १ श्रतीपाधिकः सम्बन्ध इति ब्रुमः।'—किरणावली पृ० २६७। 'श्रनीपा-धिकः सम्बन्धां व्याप्तिः । अनौपाधिकत्वं तु यावत्स्वव्यभिचारिव्यभिचारि-साध्यसामानाधिकरएयम् , यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रति-योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकरण्यं वा । यावत्साधना-ध्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरएयमिति निरुक्तिद्वयार्थः ।'—वैशेषिक-सूत्रोपस्कार ए० ६२। ५ 'साधने मोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेवो-पाधित्वेन निश्चेयः। × × × उपाधिलत्त्रणं तु साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमित्युक्तमेव।'-किरगावली पृ० ३००, ३०१। 'नन्वनौपाधिकत्वमुपाधिविरहः उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात् । तदुक्तम्--'साधने सोपाधिः साध्ये निक्पाधिकपाधिः ।'-वैशेषिकसूत्रोपस्कार पृ० ६३ । 'साध्यव्या-पकत्वे सति साधनाऽच्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाभिकरगाऽत्यस्ताभावा-

<sup>1</sup> म 'ब्रकारणादेव'। 2 मु 'कश्चित्'। 3 मु 'श्रमिधत्ते'।

# श्रयः । प्रपञ्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति विरम्यते।

[ उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च लक्त्रणकथनम् ]

§ ७२, साधनवत्तया पक्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः। तथा चायं धूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचनं निग-

इप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् । साधनविष्ठाऽत्यन्तामावप्रतियोगित्वं साधनाऽव्यापकत्वम् । यथा-'पर्वतो धूमवान् बह्धमत्वात्' इत्यत्राऽऽद्वेंन्धन-संयोग उपाधिः । तथा हि—'यत्र धूमस्तत्राऽऽद्वेंन्धनसंयोगः' इति साध्यव्या-पकत्वम् , 'यत्र बह्धस्तत्राऽऽद्वेंन्धनसंयोगो नास्ति' ऋयोगोलके ऋाद्वेन्धनसंयोगाभावादिति साधनाऽव्यापकत्वम् । एवं साध्यव्यापकत्वे सित साधना-ऽव्यापकत्वादाद्वेन्धनसंयोग उपाधिः ।'—तर्कसं० ए० ११४ । 'उपाधिश्च-पुर्विधः—केवलसाध्यव्याकः, पद्धधमीविच्छत्रसाध्यव्यापकः, साधनाविच्छत्रनसंयव्यापकः, उदासीनधमीविच्छत्रसाध्यव्यापकः, साधनाविच्छत्रनसंयव्यापकः, उदासीनधमीविच्छत्रसाध्यव्यापकश्चति । ऋगदः—ऋगद्वेन्धनसंयोगः । द्वितीयो यथा—'वायुः प्रत्यद्वः प्रत्यद्वस्पर्शाश्रयत्वात्' इत्यत्र बहिर्द्रव्यत्वाविच्छत्रप्रत्यद्वत्वव्यापकमुद्भ तरूपवत्वम् । तृतीयो यथा—'प्राग-भावो विनाशी जन्यत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम् । चतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । चतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । नतियो प्रागभावे विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । नतिव्यामे भावत्वम् । नतिव्यामे भावत्वम् । नतिव्यामे भावत्वम् । नतिव्यामे भावत्वम् । । नतिव्यामे भावत्वम् । नतिव्यामे भावत्वम् । ।

१ व्याप्तिलद्यणस्यापाधिगर्भत्वादुपाधिलद्यस्य च व्याप्तिघटितत्वात् । तथा च व्याप्तिग्रहे सति उपाधिग्रहः स्यात् उपाधिग्रहे च सति
व्याप्तिग्रहः स्यादित्येवमन्यान्याश्रयः । यथा चाक्तम्—'नाप्यनीपाधिकः
सम्बन्धः, उपाधेरेव दुर्वचत्वात् । सुवचत्वेऽपि दुर्ग्रहत्वात्, सुग्रहत्वेऽप्यन्योत्याश्रयात् । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेव्याप्तिग्रहाधीतग्रहत्वात् ।'—वेशेषिकसूत्रोप० १०६०।

मनम्। तस्माद्गिनमानेवेति। अनयोर्व्यत्ययेन कथनमनयोराः भासः। अवसितामनुमानम्।

### [ परोत्त्वप्रमाणमेदस्यागमस्य निरूपणम् ]

§ ७३. ³ अथागमो लह्यते 2 । आप्तवाक्यनिष्ण्यनमधिक्ञानमागमः १ । अत्रत्रागम इति लह्यम् । अवशिष्टं लक्ष्णम् । अर्थज्ञानमित्ये 4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावित्य्याप्तः, अतः उक्तं वाक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिष्ण्यमधिक्ञानमित्युच्यमाने ऽपि 5 यादचिल्लकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिषाक्यजन्येषु
वा नदीतीरफलसंसर्गादिक्ञानेष्वतिच्याप्तः, अतः उक्तमाप्तेति ।
आप्तवाक्यनिवन्धनक्ञानमित्युच्यमाने ऽप्याप्तवाक्यकमेके आषणप्रत्यक्षे ऽतिक्याप्तः, अतः उक्तमधिति । अर्थस्तात्पर्यक्रदः ६ [प्रयोजनाकृद्ध] इति यावत् । अर्थ एवन् 'तात्पर्यमेव वचिस' [

१ विपरीतक्रमेण क्रमभक्त नेत्यर्थः । २ निर्णातम् । ३ विस्तरतोऽनुमाने प्ररूप्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्त्यति अथेति । ४ आप्तवचनादिनिबन्धनम- र्थशानमागमः ।'—परीक्ता० ३-६६ । आप्तस्य वाक्यं वचनं तिबन्धनं यस्यार्थज्ञानस्येत्याप्तवाक्यनिबन्धनमर्थशानिमिति । श्राप्त श्राप्तशब्दोपादाना- देषौरुषेयत्वव्यवच्छेदः । अर्थज्ञानिमत्यनेनान्यापोहशानस्याभिप्रायस्चनस्य च निरासः ।'—प्रमेयर० पृ० १२५ । ५ आप्तो यथार्थवका । ६ उक्तञ्च— 'श्रर्थज्ञानिमत्येताष्ट्युच्यमाने प्रत्यक्ताद्यविव्याप्तिरत उक्तं वाक्यनिबन्धन- मिति । वाक्यनिबन्धनमर्थक्वानिमत्युच्यमानेऽपि याद्यच्छिकसंवादिषु विप्रसन्धित । वाक्यनिबन्धनमर्थक्वानिमत्युच्यमानेऽपि याद्यच्छिकसंवादिषु विप्रसन्

<sup>1</sup> मु 'इत्यवसित' । 2 द 'लिख्यते' । 3 द 'तत्रागम' । 4 म मु 'ताषदु ख्यमा' । 5 द 'याद्य विसंवादिविमलम्भ' । 6 म मु प 'तात्पर्यरूप' । 7 मु 'श्रर्थ एव' नास्ति ।

इत्यिभियुक्तवचनात्। ततः आप्तवाक्यिनवन्धनमर्थक्कानिमत्युक्तमाग-मलक्षणं निर्दोषमेव। यथा—"सम्यग्दरीनक्कानचारित्राणि मोक्न-मार्गः" [तत्त्वार्थत्० १-१] इत्यादिवाक्यार्थक्कानम्। सम्यग्दरीना-दीनि मोक्तस्य सकलकर्मक्त्यस्य मार्ग उपायः, न तु मार्गाः। ततो भिन्नलक्षणानां दर्शनादीनां त्रयाणां समुद्धितानामेव मार्गत्वं न तुप्रत्ये-कमित्ययमर्थो मार्ग इत्येकवचनप्रयोगतात्पर्य2सिद्धः। अयमेव चाक्तव्यमर्थः। अत्रैवार्थे प्रमाणसाध्या संशयादिनिवृत्तिः अप्रमितिः।

#### [ ऋाप्तस्य लक्त्णम्]

§ ७४. 'कः पुनरयमासः १ इति चेत् ; उच्यते; श्रासः प्रत्यच्च-प्रमितसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशकः । प्रमितेत्यादाचेवोच्य-माने श्रुतकेवलिष्वतिच्याप्तिः, तेषामागमप्रमितसकलार्थत्वात् ।

म्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्व-तिव्याप्तिः, श्रत उक्तमाप्तेति । श्राप्तवाक्यनिवन्धनज्ञानमित्युच्यमाजेऽप्याप्त-वाक्यकर्मके (कारणे) श्रावस्थमत्यद्येऽतिव्याप्तिरत उक्तमर्थेति । श्रर्थस्तात्प-र्यरूढः प्रयोजनारूढ इति यावत् । तात्पर्यमेव चचसीत्यभियुक्तवचनात् वस्तां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात् ।'—प्रमेयक० टि० पृ० ३६९ । प्रमे-यर्० टि० पृ० १२४ ।

१ श्राप्तस्य स्वरूपं विशासमानः परः पृच्छति कः पुनरयमाप्तेति । २ 'तत्राप्तिः साल्वात्करवादिगुसः "स्क्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यलाः" इत्यादिना साधितः ।'—श्रष्टश० श्रष्टस० पृ० २३६ । तया विशिष्टो योऽसावाप्त इति भावः । ३ श्रुतकेवलिनो हि श्रुतेन सकलार्थान् प्रतिपद्यन्ते ।

<sup>1</sup> सु प 'दीन्यनेकानि', म 'दीन्येतानि'। 2 सु 'प्रयोगस्तात्पर्य'।
3 सु 'साध्यसंश्यादिनिवृत्तिः'।

श्रत उक्तं प्रत्यच्चेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलार्थ इत्येतावत्युच्यमाने 1 भिद्धेष्वितव्याप्तः । श्रत उक्तं परमेत्यादि । परमहितं 3 निःश्रेय-सम्, तदुपदेश एवार्द्वतः 4 प्रामुख्येन प्रवृत्तिः । श्रुन्यत्र तु प्रश्नानुरोध्यादुपसर्जनत्वेनेति । भावः । नैवंविधः सिद्धपरमेष्ठी, तस्यानुपदेश-कत्वात् । ततोऽनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्तः । श्राप्तसद्भावे प्रमाणमुपन्यस्तम् । नैयायिकाद्यभिमतानामाप्ताभासानामसर्वज्ञ-त्यात्प्रत्यत्तप्रमितत्यादिविशेषणेनेव निरासः ।

ई ७४. ननु नैयायिकाभिमत आप्तः कथं न सर्वज्ञः १ इति चेत्; उच्यते; तस्य क्षानस्यास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच विशेषणभूतं स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वज्ञोऽहम' इति कथं ज्ञानीयात् १ एवमनात्मज्ञोऽयमसर्वज्ञ एव । प्रपक्षितं च

१ अशरीरिको मुक्तात्मानः मिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिन इत्युच्यन्ते । उक्तञ्च—
'शिक्कम्मा अट्टगुणा किंचूणा चरमदेहदो मिद्धा।'
लोयगाठिदा शिक्षा उप्पादवयेहिं संजुत्ताः '—द्रव्यसं०१४।'
२ निःश्रेषसातिरिक्ते विषये । ३ अमुख्येन गौणक्ष्पेगेल्यर्थः । ४ द्वितीयप्रकाशे । ५ व्यावृत्तिः, तत् न तत्राप्यतिव्यामिरिति भावः । ६ नैयायिका हि ज्ञानं ज्ञानान्तर्वयं मन्यन्ते । ततो नैराप्तत्वेनाभिमतो महे-

श्वरः स्वज्ञानस्याप्रवेदनात्तद्विशिष्टस्यात्मनोऽप्यज्ञानात्र सर्वज्ञ इति भावः ।

<sup>ा</sup> द 'इत्युच्यमाने' मु 'इत्येतावदुच्यमाने'। 2 द 'परमेति' । 3 मुः 'परमं हितं'। 4 म 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठः।

## सुगतादीनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमांसाविवरणे १भीमदाचार्य-पादैरिति विरम्यते । वाक्यं तु अतन्त्राम्तरसिद्धमिति नेह<sup>४</sup> लक्यते ।

१ अष्टशत्याम् । २ श्रीमद्भद्राकलङ्कदेवैः । श्राप्तमीमांसालङ्कारे (श्रष्टस-हरम्यां) च श्रीविद्यानन्दस्वामिभिरित्याप बोध्यम् । ३ तदित्थम्—'पदानां परस्परापेत्वाणां निरपेत्वः समुदायो वाक्यम् ।'—श्रष्टशः श्रष्टसः १० २८५ । 'वर्णानामन्योन्यापेत्वाणां निरपेत्वः समुदायः पदम् । पदानां तु परस्परापेत्वाणां निरपेत्वः समुदायो वाक्यम् ।'—न्यायकुमु० १० ७३७ । प्रमेयक० ५० ४५८ । 'यस्य प्रतिपत्तुर्यावत्म परस्परापेत्वेषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्कत्व तस्य तावत्मु वाक्यत्वसिद्धिरित प्रतिपत्तव्यम् ।' — प्रमेयक० १० ४५८ । 'वाक्य विशिष्टपद्समुदायः । यदाह—

> पदानों संहतिर्वाक्यं सापेचाणां परस्परम् । साख्याताः करूपनास्तत्र पश्चात्सम्तु यथायथम् ॥<sup>)</sup> —न्यायाव० द्वी० छ० ए० ८ ।

'वर्गोनामन्योन्यापेकार्ग्व संहतिः पट्म् ५ पदानां 👩 वाक्वमिति ।'── अमाग्रानयन० ४-१० ।

परैस्तु वाक्यलक्तग्मित्थमभिमतम्—'श्राख्यातं साध्ययं सकारकं मकारकविशेषग् वाक्यमंत्रं भवतीति वक्तव्यम्—श्रपर श्राह्-श्राख्यातं मिवशेषग्मित्येव । मर्वाणि ह्य तानि विशेषग्मितः १ एकतिङ्, एकतिङ् वाक्यमंत्रं भवतीति वक्तव्यम् ।' पान् महाभाः २-१-१ । 'तिङ्मुबन्तः चयां वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ।'—श्रमरकाः । 'पूर्वपदस्मृत्यपेद्धोः उन्त्य ।दप्रत्ययः हमृत्यनुग्रहेग् प्रतिमन्धीयमानो विशेषप्रतिपत्तिहेतुवीन्यम् ।' —र्यायवाः ए० १६ । 'याविद्धः पदर्थपरिसमानिः तदेकं वाक्यम् ।' —वादन्यायः ए० १०८ । 'पदसमूहो वाक्यम् ।' —न्यायमः पृ० ६३७ । न्यायवाः सार्थः पदसमूहो वाक्यम् ।' —न्यायमः

## [ अर्थस्य लक्षणम् ]

§ ७६. 'श्रथ कोऽयमथीं नाम १ उच्यते; श्रथींऽनेकान्तः । श्रथं इति लद्यनिर्देशः, श्रभिधेय इति यावत्। श्रनेकान्त इति

नय शुक्लां दण्डेनेति।'—तर्कसं० १० १२२। 'त्राधात्र प्रसङ्गान्मीमांसकः वाक्यलच्यामर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह—

> साकाङ्कावयवं भेदे परानाकाङ्कशब्दकम्। कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ॥ — वाक्यप० २-४। 'मिथः साकाङ्कशब्दस्य ब्यूहो वाक्यं चतुर्विधम्। सुप्तिङन्तचयो नैवमतिब्याप्त्यादिदोषतः॥

यादशशब्दानां यादशार्थविषयताकान्वयवोधं प्रत्यनुकृला परस्पराकाञ्चा तादशशब्दस्तोम एव तथाविधार्थे वाक्यम्।'—शञ्दश० श्लो० १३।

'वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्कासित्युक्तः पदोश्वयः।'—साहिटद० २-१। 'पदानामभिधित्सार्थग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्।'—काव्यमी० ए० २२। श्रन्यदिप वाक्यलद्भगां केश्चिदुक्तम्—

श्राख्यातशब्दः(१) सङ्गतो(२) जातिः मङ्गतवर्त्तिनी(३)। एकोऽनवयवः शब्दः(४) क्रमो(५) बुद्धचनुसंहृती(६,७)॥ पदमाद्यं(८) पदं चान्त्यं(६) पदं सापेत्तमित्यपि(१०)। बाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम् ॥'

तत्र पूर्वोक्तमेत्र 'पदानां परस्परापेद्धाणां निरपेद्धः समुद्धयो वाक्यम् । इति वाक्यलद्धणां समीचीनम् । ऋन्येपां तु सदोषत्वादिति प्रतिपत्तव्यम् । ४ न्यायदीपिकायाम् ।

१ श्रर्थस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यितुमाह श्रथेति।

लत्त्रणकथनम्। 'श्रनेके श्रन्ता धर्माः सामान्यविशेषपर्यायगुणा। बस्येति सिद्धोऽनेकान्तः। तत्र सामान्यमनुवृत्ति २ स्वरूपम् । तद्धि घटत्वं पृथुवुष्नोदराकारः ३, गोत्वमिति सास्नादिमत्वमेव। तस्मान्न व्यक्तितोऽत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकवृत्ति । श्रन्यथा—

१ श्रनेकान्तस्य व्युत्पत्तिमुखेन लत्त्रणं निवध्नाति श्रनेके इति। २ श्रनुग-ताकारप्रतीतिविषयमित्यर्थः। श्रत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविषम्-- ऊर्ध्वता-सामान्यं तिर्यक्सामान्यं चेति । तत्रोर्ध्वतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वेकत्वा-न्वयप्रत्ययमाह्यं द्रव्यम् । तिर्यक्सामान्यं नानाद्रव्येषु पर्यायेषु च सादृश्यप्रत्य-यग्राह्मं सदृशपरिणामरूपम् ।'-युक्त्यनुशा० टी० ए० ६० । सामान्यं द्वेषा तिर्यगूर्ध्वताभेदात् ।४-३। सदृशपरिखास्तिर्यक् खगडमुगडादिषु गोत्ववत् ।४-४। परापरविवर्त्तव्यापि द्रव्यधूर्ध्वता मृदिव स्थासादिषु' ।४-५।--परीचामुख ।३ 'सामान्यं द्विविधं परमपरञ्च । तत्र परं सत्ता, श्रपरं सत्ताव्याप्यं द्रव्यत्वादि । \* 'तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामान्यम् , नित्यत्वे सति स्त्राश्रयान्योन्याभाव-सामानाधिकरएयं वा। परमपि सामान्यमपरमपि तथाऽपरं तु सामान्यं विशेषसंशामपि लभते।'-वैशेषिकसुत्रोप० १० ३४। तन युक्तम्-'नित्यैक-रूपस्य गोत्वादेः क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात् । प्रत्येकं परिसमाप्त्या व्यक्तिषु वृत्यगाञ्चानेकं सदृशपरिणामात्मकमेवेति तिर्यक्सामान्यमुक्तम्।'--प्रमेयर० पृ॰ १७६ । 'तचाऽनित्यासर्वगतस्वमावमभ्युपगन्तव्यम् । नित्यस-र्चगतस्वभावत्वेऽर्थिक्रयाकारित्वायोगात् । न खलु गोत्वं वाहदोहादाषुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराम्युपगमात् । \* 'तत् (सामान्यं) सर्वसर्वगतं स्वव्य-क्रिसर्वगतं वा १ न तावत्सर्वसर्वगतम् ; व्यक्त्यन्तरात्तेऽनुपलम्यमानत्वाद्वचक्रि-स्वात्मवत्। ' 'नापि स्वव्यक्तिसर्वगतम् ; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने-

<sup>ा</sup> मु 'पर्याया गुणा' । 2 म प मु 'श्रनुकृत' । 3 श्रा प 'पृथुबुब्नो-दरादाकारः' ।

कत्वानुपङ्गाद्वयिकस्वरूपवत् । कार्ल्यंकदेशाभ्यां वृत्यनुपपत्तेश्चासत्वम् । किञ्च, एकत्र व्यक्तौ सर्वात्मना कर्तमानस्थान्यत्र वृत्तिनं स्थात् । तत्र हि वृत्तिस्तदेशे गमनात् , पिएडेन सहोत्पादात् , तद्दशे सद्भावात् , श्रंशावत्त्या वा स्थात् ! न तावद्गमनादन्यत्र पिएडे तस्य वृत्तिः ; निष्क्रियत्वोपन्यमात् । किञ्च, पूर्वपिएडपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत् , श्रपरित्यागेन वा ! न तावत्परित्यागेन, प्राक्तनपिएडस्थ गोत्वपरित्यक्तस्थागोरूपताप्रसङ्गात् । नाप्यपरित्यागेन, श्रपरित्यक्तप्रक्राक्तनपिएडस्थास्थानंशस्य रूपादेरिव गमनान्सम्भवात् । न द्यपरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिर्दं ष्टा । नापि पिएडेन सहोत्पादात्, तस्यानित्यत्वानुषङ्गात् । नापि तद् शे सत्त्वात् , पिएडोत्पत्तेः प्राक् तत्र निराधारस्थास्थानस्थानामावात् । मार्वे वा स्वाश्रयमात्रवृत्तित्विरोधः । नाप्यंशवत्त्या, निर्शत्वप्रतिज्ञानात् । ततो व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्याभावानुषङ्गः । परेपां प्रयोगः 'ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग्वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देशादागितमन्तस्ते तत्राऽसन्तः, यथा खरोन्तमाङ्गे तद्विषाण्म् , तथा च सामान्यं तच्छून्यदेशोत्पादवित घटादिके वस्तुनि' इति । उक्तञ्च—

न याति न च तत्रासीद्स्ति पश्चान्न चांशवत्। जहाति पूर्वे नाधारमहो व्यसनसन्ततिः॥'—प्रमेयक०१० ४७३।

'किञ्च, इदं सामान्यं व्यक्तिम्यो भिन्नं चेत्; तद् व्यक्त्युत्पत्तौ उत्पद्यते न वा १ यद्युत्पद्यते, तद्वदेवानित्यत्वम् । नोत्पद्यते चेत्; तद् उत्पत्तिप्रदेशे विद्यते न वा १ यदि विद्यते, व्यक्त्युत्पत्तेः पूर्वमिष गृह्यते । अथ तद्देशे तत् नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद् आगच्छति । ननु ततः तद् आगच्छत् पूर्वव्यक्तिं परित्यज्य आगच्छति न वा १ प्रथमपत्ते तस्याः तद्रहितत्वप्रसङ्गः । अथापरित्यज्य, तत्रापि कि व्यक्त्या सहैवागच्छति कि वा केनचिदंशेन तत्रेव तिष्ठति केनचिद्गगच्छति १ प्रथमविकल्पे शावले-येऽि 'वाहुलेयोऽयम्' इति प्रतीतिः स्यात् । दितीयविकल्पस्त्वयुक्तः,

न 'याति न च 'तत्रास्ते न 'पश्चादित 'नांशवत्र ।
 'जहाति पूर्वं नाधारमहो च्यसनसन्तिः' ॥ [ ]
 इति दिग्नागदर्शित2 दूषणगणप्रसरप्रसङ्गत् । पृथुबुध्नो दराकार।दिदर्शनानन्तरमेव 'घटोऽयं घटोऽयं गौरयं गौरयम्' इत्य-

निरंशत्वेनास्यांशवत्त्या प्रवृत्त्यसम्भवात् । सांशत्वे चास्य व्यक्तिवद्नित्यत्व-प्रसङ्गः ।'—न्यायकुमु० १० २८७, २८८ । 'क्वचिदेकत्र 'नित्यात्मन्याश्रये सर्वात्मना वृत्तं सामान्यं तावत् उत्पित्सुदेशे प्राग्नासीद्नाश्रितत्वप्रसङ्गात् , नान्यतो याति सर्वात्मना पूर्वाधारापरित्यागादन्यथा तद्मावप्रसङ्गात् , नाप्येकदेशेन, सांशत्वामावात् , स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्ययकारित्वात् , आश्रयंचिनाशे च न नश्यति नित्यत्वात् , प्रत्येकं परिसमाप्तं चेति च्याहतमेतत् ।'—श्रष्टस.पृ. २१६ । एतदुक्तानेव दोषान् दिग्नागोक्तकारिक्या मूले दीपिकाकारो दर्शयति न यातीति ।

१ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्त्यन्तरं न गच्छति निष्क्रियत्वोपगमात्। २ व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिएड उत्पद्यते तत्र न गोपिएडोत्पादात्पूर्वं विद्यते, देशस्यापि तस्य गोत्वापत्तेः । ३ न वा गोपिएडोत्पादानन्तरं तेन सहोत्पद्यते तस्य गित्यत्वाम्युपगमात् । अन्यथाऽनित्यत्वामुषङ्कात् । ४ न चांशसहितं निरंशत्वप्रतिज्ञानात् । अन्यथा सांशत्वप्रसङ्कात् । ५ न च प्राक्तनमाधारं गोपिएडं त्यजति तस्यागोत्वापत्तेः । ६ तदेवं गोत्वादिसामान्यस्य नित्यक्तमः वंगतत्वाभ्युपगमे एतेद् ष्यौर्नं परिमुच्यते सोऽयं यौगः । अहो आश्चर्यं कर्ष्टं वा एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तिः दूपग्रपरम्परा तृथा स्थितिरिति यावत् । ७ कारिकेयं धर्मकीर्त्तिविरिचते प्रमाग्यवार्त्तिकेऽपि (१-१५३) मूलरूपेग्रोपलभ्यते । परमत्र अन्यकृता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्योका । ततः सम्भवति दिग्नागस्योव कस्यचिद्यन्थस्ययं कारिका स्यादिति । प्रिनागस्योका ।

<sup>1</sup> प मु 'नाशवत्'। 2 मु 'दूपित'।

श्रातृतृत्तप्रत्ययसम्भवात् । विशेषोऽपि 'स्थूलोऽयं घटः, सूद्तमः' इत्वादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं । घटादिस्वरूपमेव । अतथा चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्टारकः--"सामान्यविशेषात्मा तद्र्यः" [ परीचा० ४-१ ] इति ।

§ ७७. ४पर्यायो द्विविधः—अर्थपर्यायो व्यञ्जनपर्यायश्चेति । तत्रार्थपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पर्शरिहतशुद्धवत्तमानकालाव?-चिल्लश्चं वस्तुस्वरूपम् । तदेतद्दजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ताः । एतदेकदेशावलिन्वनः खलु सीगताः क्षाणिकवादिनः । व्यञ्जनं व्यक्तिः प्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्धनं जलानयनाद्यर्थिकयाकारित्वम् ३, तेनोपलिन्नतः पर्यायो व्यञ्जनपर्यायः, मृदादेः [यथा] पिएड-स्थास-कोश-कुशूल-घट-कपालादयः 4 पर्यायाः ।

गेनोक्तकारिकया दर्शितानि दूषणानि तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तर- स्तस्य प्रसङ्गस्तस्मादित्यर्थः ।

१ श्रनुगतप्रतीतिभावात् । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ-विचदिभिन्नमेवेत्यवसेयम्। २ तदुक्तं परीच्चामुखे—'विशेषश्च ।४-६। पर्या-यव्यतिरेकभेदात् ।४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्याया श्चात्मिन हर्षविषादादिवत्' ।४-८। श्चर्यान्तरगतो विसहशपरिशामो व्यतिरको गोमहिषादिवत्' ।४-६। । ३ स्वोक्तमेव प्रमाण्यति तथा चाहेति । ४ संचे-पतः सामान्यं विशेषं च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति ।

<sup>ा</sup> मु 'वलम्बनं'। २ प मु 'कालत्वाव'। 3 आ 'निबन्धनजलानय-नाद्यथिकयाकारित्वे', म प मु 'निबन्धनजलानयनाद्यथिकयाकारित्वं'। 4 द 'कपालमालादयः'।

§ ७८. 'यावद्द्रव्यभाविनः सकत्तपर्यायानुवर्त्तिनो गुणाः 'वस्तुत्वरूपरसगन्धस्पर्शादयः । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वस्तुत्वाद्यः पिण्डादिपर्यायाननुवर्त्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन् । तता एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेदः । 'यद्यपि सामान्यविशेषी पर्यायी तथापि सङ्केतप्रहण्निबन्धनत्वाच्छ्रब्द्व्यवहारविषयत्वाचागम2

१ गुणं लच्चयति यावदेति । २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । रूपरसादयो विशेषगुणाः । तेषां लच्चणं तु—

सर्वेष्वविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्त्तन्ते। ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम् ॥ तिस्मन्नेव विविद्यत्वस्तुनि मग्ना इहेदिमिति चिष्जाः। ज्ञानाद्यो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितो विशेषगुणाः॥

---श्रध्यात्मक० २-७,८।

३ गुण्पर्याययोः को मेदः ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनो गुणाः क्रमभा-विनः पर्याया इति । गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वर्त्तन्ते न तु पर्यायाः तेषां क्रमवर्त्तित्वादिति भावः । तथा चोक्रम्—

श्रन्वयिनः किल नित्या गुणाश्च निर्गुणावयवा श्चनन्तांशाः। द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावाः स्वशक्तिभिः शश्वत्।। व्यतिरेकिणो श्चनित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्चापि। ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्मांशाः।।

श्रध्यात्मक० २-६,६।

४ ननु सामान्यविशेषाविष पर्यायावेव तत्कयमत्र तयोः पर्यायेम्यः पृथग् निर्देश इत्यत त्राह यद्यपीति । सामान्यविशेषौ यद्यपि पर्यायावेव तथाप्याऽऽगमप्रकरखानुरोधात्तयोः पृथग्निर्देशकर्त्तव्यस्यावश्यकत्वादिति ।

I द 'श्रत' । 2 मु 'निबन्धनस्य शब्दव्यवहारविषयत्वादागम' ।

प्रस्तावे तयोः पृथग्निर्देशः। । । तदनयोर्गुणपर्याययोः द्रव्यमाश्रयः "गुणपर्ययवद्द्रव्यम्" [तत्त्वार्थस्॰ ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात् । तदि सत्वमेव "सत्वं द्रव्यम्" [ ] इत्यकलङ्कीयवचनात् ।

[ सत्वं द्विधा विभज्य द्वयारप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम् ]

§ ७६. उतद्पि जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चेति संदोपतो द्विवि-धम् । द्वयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि "उत्पाद्व्ययध्रीव्य-युक्तं सत्" [तत्त्वार्थस्० ५-३०] इति निरूपणात् । तथा हि—जीव-

१ उपदेशात् । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाऽप्युक्तम्—'सद्द्रव्यलच्-ग्गम्'—तस्वार्थसू० ५-२६ । ३ सत्त्वमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । ५ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथैव प्रतिपादनात् । तथा हि —

> घटमीलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्॥ पयोत्रतो न दृष्यत्ति न पयोऽत्ति द्धिन्नतः। श्रगोरसन्नतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्॥

> > — श्राप्तमी० का० ५६, ६०।

इदमत्राकृतम् सर्वे हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्ययश्रीव्यात्मकं समनुभूयते। घटार्थिनो हि जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुटार्थिनो मुकुटो-त्पादे हर्षः, सुवर्णार्थिनश्च सुवर्णसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते। न चैतद् निर्देतुकं सम्भवति। तेन विश्वायते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम् ,तदन्त-रेण शोकाद्यनुपपत्तेरिति। एवं 'यस्य पयो दुग्धमेवाहं भुष्के इति वतं नियमः,

<sup>ा</sup> द 'तद्वदनयो' । 2 द्या प 'इत्याकरज्ञवचनात्', मु 'इत्याकरजवचनात्' पाठः। मूले द प्रतेः पाठो निव्हिप्तः। स च युक्तः प्रतिभाति ।—सम्पा०।

द्रव्यस्य स्वर्गप्रापकपुण्योद्ये सित मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या-स्वभावस्योवपादः, चैतन्यस्वभावस्य ध्रौव्यमिति । जीबद्रव्यस्य 'सर्व-थेकरूपत्वे2 पुण्योद्यवेफल्यप्रसङ्गात् । सर्वथा भेदे पुण्यवानन्यः फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनवैयर्ध्यप्रसङ्गात् । उपरोपकारेऽप्या-समसुक्ठतार्थमेव प्रवर्त्तनात्4 । तस्माञ्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो मनुष्य5-देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्तविरोधी भेदाभेदी प्रामाणिकावेव ।

नासौ दध्यत्ति दिधं भुंको । यस्य च दध्यहं भुञ्जे इति व्रतं नासौ पयोऽत्ति दुग्धं भुंक्ते । यस्य चागोरसमहं भुञ्जे इति व्रतं नासान्तुभयमित । कुतः ? गोरसरूपेण तयोरेकत्वात् । दुग्धवतस्य दिधरूपेणाभावात् । दिधवतस्य पयो-रूपेणाभावात् । व्रश्मात्तस्य दिधदुग्धरूपेणाभावात् । तस्मात्तत्वं वस्तु त्रयात्मकं स्थितित्युत्पत्तिव्ययात्मकं सुघटमेतदनेकान्ते जैनमते इति ।'— आपत्मी० वृ० का० ६० । श्रीपण्डितप्रवरराजमल्लेनाप्युक्तम्—

कैश्चित्पर्य्यविगमैर्व्येति द्रव्यं ह्युदेति समकाले। श्रान्यः पर्ययभवनैर्धमद्वारेण शाश्वतं द्रव्यम्।।

--श्रध्यात्मक० २-१६।

१ पर्यायेभ्यः सर्वथाऽभेदे । २ मनुष्यादिपर्यायेभ्यो जीवद्रव्यस्य कथ-िचद्प्यन्वयाभावे कृतस्य फलाभावादकृतस्य च फलप्राप्तेः पुर्यसम्पादनं व्यर्थमेव स्यात् । कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च स्यादिति भावः । ३ नही-मावनुभूयमानौ भेदाभेदौ मिष्याभूतौ विरुद्धौ वा। तथा चोक्तं श्रीमत्समन्त-

<sup>ा</sup> स सु 'देव'। 2 स प 'कान्तरूपे', सु 'कान्तरूपत्वे' । 3 स 'कारोऽप्या', सु 'कारस्याप्या'। 4 प 'प्रत्तेमानात्', सु 'प्रवर्त्तमानत्वात्'। 5 सु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्याय'। 6 द 'प्रतिनियम।

§ ८०. तथैवाजीवस्य । मृद्द्रव्यस्यापि मृदः पिग्डाकारस्य व्ययः, पृथुवुष्नोद्राकारस्योत्पादः, मृद्रपस्य ध्रुवत्विमिति सिद्धमुत्पादादि-युक्तत्वमजीवद्रव्यस्य । स्वामिसमन्तभद्राचार्याभिमतानु असारी वामनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभावं हृन्तुमुपरितनमर्थज्ञानस्वभावं स्वीकर्त्तुं च यः समर्थं आत्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह "न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्यं [ ] इति । तदेवमनेकान्तात्मकं वस्तु प्रमाण्वाक्यविषयत्वाद्र्यत्वेनावित्रष्ठते । तथा च प्रयोगः— 'सर्वमनेकान्तात्मकं सत्वात् । यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्तसाधनम्, यथा गगनारविन्द्मिति ।

§ ८१. ननु यद्यप्यरिवन्दं गगने नास्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत्; तिई तदेतदरिवन्दमधि-करणिवशेषापेत्तया सदसदात्मकमनेकान्तिमत्यन्वयदृष्टान्तत्वं भवतेव प्रतिपादितिमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता। उदाहृतवाक्ये-

भद्राचार्यः —

प्रमाणगोचरी सन्ती भेदाभेदी न संवृती। तावेकत्राविरुद्धी ते गुणमुख्यविवत्तया।। —आप्तमी० का॰ ३६।

१ यदुक्तम्-

'तद्द्रव्यपर्यायात्माऽथीं बहिरन्तश्च तत्त्वतः।'

- त्रघीय० का० ७।

२ श्ररविन्दस्येति शेषः । ३ प्रत्यचेणानुमानेन च वस्तुनोऽनेकान्ता-

ा मु 'तथैवाजीवद्रव्यस्या'। 2 म मु 'मजीवस्य'। 3 मु 'भिमतमतानु'। 4 मा म मु 'सत्वहेतु'। 5 द मु 'इति' नास्ति।

मापि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्तकारणत्वमेव न संसारका-रणत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते। 'सर्वं वाक्यं सावधारणम्' इति न्यायात्। एवं प्रमाणसिद्धमनेका-म्तात्मकं वस्तु।

[ नयं स्वरूपतः प्रकारतश्च निरूप्य सप्तभङ्गीप्रतिपादनम् ]

§ ५२. नया विभज्यन्ते । ननु कां ऽयं नयो नाम १ वस्यते; प्रमाणगृहीतार्थेकदेशप्राही 'प्रमातुरिभप्रायविशेष: ३। "नयो ज्ञातु-रिभप्रायः" [लघीय॰ का॰ ५२] इत्यभिधानात् । स नयः संदोपेण देधा — द्रव्यार्थिकनयः, पर्यायार्थिकनयश्चेति । तत्र द्रव्यार्थिकनयः

तमकरवं प्रसाध्यागमेनापि तत्प्रसाधनार्थमाइ उदाहृतेति । श्रयं भावः— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोद्धमार्गः' इत्यागमो यथा सम्यग्दर्शनादि-त्रयाणां समुदितानां मोद्धकारणत्वं प्रतिपादयति तथा संसारकारणत्वाभाव-मपि । तथा चागमादिष सम्यग्दर्शनादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकान्तस्व-रूपं प्रतिपादितं बोद्धव्यम् ।

१ श्रुतज्ञानिनः । श्रिभिप्रायो विवद्या । २ सम्पूर्ण्श्लोकस्त्वित्थम् ज्ञानं प्रमाणमारमादेरुपायो न्यास इष्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथपरिप्रहः ।।

३ 'नयो द्विविधः—द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । पर्यायार्थिकनयेन पर्याः यतस्वमिधगन्तव्यम् । इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्यार्थिकेन, सामान्यात्मकत्वात् ।'—सर्वार्थास॰ १-६ । यथोक्तं श्रीविद्यानम्द्रस्वामिभिः— 'संद्येपाद् द्वी विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरौ ।'— त० श्लो • १० २६ ।

<sup>1</sup> द 'श्रथ नयं विभवति' पाटः। 2 द 'नाम नयः'। 3 म सु 'नयः' इत्यधिकः पाटः।

द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकान्तं प्रमाग्पप्रतिपन्नमर्थे विभज्य पर्यायार्थिकनयविषयस्य भेदस्योपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्युनु जानन्। स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, "नयाम्तरिषय-] इत्यभिधानात् । यथा सुवर्णमान-सापेचः समयः" येति। अत्र द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटकं कुएडलं केयूरं चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण कटकादीनां भेदाभावात्। द्रव्यार्थिकनयमुपसर्जनीकृत्य प्रवर्त्तमान-पर्यायार्थिकनयमवलम्ब्य कुएडलमानयेत्युक्ते न कटकादी प्रवर्त्तते, कटकादिपर्यायात् कुण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात् । ततो द्रव्यार्थिक-नयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्यादः नेकमेव, क्रमेणोभयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेकं च3, युगपदुभय4. नयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम्, युगपत्प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त-स्वरूपयोरेक्त्वानेकत्वयोर्विमर्शासम्भवात्। न हि युगपदुपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधानभूतयो / इह्रपवत्वरसवत्वयोर्विविक्तस्वह्-पयोः प्रतिवादनं शक्यम् । तदेतद्वक्तव्यस्वरूपं तत्तदभिप्रायैरुप-

मेदाभेदात्मके होये भेदाभेदाभिसन्धयः। ये तेऽपेज्ञानपेज्ञाभ्यां लज्ञ्यन्ते नयदुर्णयाः॥ लचीय का० ३०।

<sup>&#</sup>x27;म द्रव्यार्थिकः, पर्यायार्थिकश्च । द्रवति द्रोध्यति ऋद्रवत् इति द्रव्यम् , तदेवार्थौऽस्ति यस्य सो द्रव्यार्थिकः ।' लघीय॰ का॰ स्वो॰ ३० । १ उक्तञ्च

<sup>ा</sup> द 'मभ्यनुजानानः'। 2 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात्'। 3 द 'च' नास्ति। 4 द 'एवं च युगपदुभय'। 5 आ म मु 'रूपत्वरसत्वयो'।

नतेनकत्वादिना समुचितं स्यादेकमवक्तव्यम् , स्यादेकमवक्तव्यम् , स्यादेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात् । सैषा नयविनियोगपरिपाटी सप्तभङ्गीत्युच्यते । भङ्गशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदत्राचकत्वात् । सप्तानां भङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति । सिद्धेः ।

१ ५३. नन्वेकत्र वस्तुनि रसप्तानां भङ्गानां कथं सम्भवः १ इति चेतः यथैकस्मिन् रूपवान् घटः रसवान् गन्धवान् स्पर्शवानिति

१ ननु केयं सप्तभङ्की १ इति चेत्; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यवि-रोचेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभङ्की'—तत्त्र्वार्थवार्तिक १-६। न्यायविनि-श्चयेऽपि श्रीमद्कलङ्कदेवेरुक्तम्—

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः।

स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवर्त्तते ॥ ४५१॥

श्रीयशोविजयोऽप्याह—'एकत्र वस्तुन्यकैकधर्मपर्यनुयोगवशादिवरोधेन-ध्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराङ्कितः सप्तधा वाक्प्रयोगः सप्तमङ्गी। इयं च सप्तमङ्गी वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविधध-मीणां सम्भवात् सप्तविधसंश्योत्थापितसप्तविधिजशासामूलसप्तविधप-श्नानुरोधादुपपद्यते।'—जैनसक्तेभा० पृ० १६। 'ननु एकत्राऽपि जीवादिवस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्मसद्भावात्तत्कल्पनाऽनन्त-भङ्गी स्यात् (न तु सप्तभङ्गी); इति चेनः श्रानन्तानामपि सप्तभङ्गी-नामिष्टत्वात्, तत्रैककत्वानेकस्वादिकल्पनयाऽपि सप्तानामेव मङ्गानामु पपत्तेः, प्रतिपाद्यप्रश्नानां तावतामेव सम्भवात्, प्रश्नवशादेव सप्त-भङ्गीति नियमवन्त्रनात्। सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कृत इति चेत्, सप्तविध-जिशासाध्यनात्। सापि सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कृत इति चेत्, सप्तविध-जिशासाध्यनात्। सापि सप्तविधा कृत इति चेत्, सप्तधा संशयोत्यतेः। सप्त-षेव संशयः कथमिति चेत्, तद्विषयवस्तुधमसप्तविधत्वात्।'—श्रष्टस० पृ० १२५, १२६। २ के ते वस्तुनिष्ठाः सप्तधर्मा इत्यत्रोज्यतेः (१) सत्त्वम्, पृथान्यवहारिनवन्धना। रूपवत्वादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तथै-चेति सन्तोष्टन्यमायुष्मता।

§ ८४. एवमेव परमद्रध्यार्थिकनयाभिप्रायिवषयः परमद्रध्यं सत्ता2, तद्रपेक्षया "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह् नानास्ति किञ्चन", सद्रूपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्। भेदे तु सद्वित्तत्त्रणः स्वेन तेषामसत्वप्रसङ्गात्।

§ ५४. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिकः। स हि भूतस्वभविष्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्धं वर्त्तमानकालाविष्ठ्वन्नवस्तुस्वरूपं३ परामृशति। तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धिः। एते नयाभिप्रायाः सकलस्वविषयारोषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभव्य
ष्यवहारयन्ति। स्यादेकमेष वस्तु द्रव्यात्मना न नाना4, स्यान्नानैव
पर्यायात्मना नैकमिति। तदेतत्प्रतिपादितमाचार्यसमन्तभद्रस्वामिभिः—

'श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः। श्रनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्रयात्॥

[स्वयम्भू० १०३] इति।

<sup>(</sup>२) श्रमस्वम् , (३) क्रमापितोभयं सत्त्वासत्त्वाख्यम् , (४) सहापितोभयमच-क्रव्यत्वरूपम् , (५)सत्त्वसहितमबक्रव्यत्वम् , (६) श्रमत्त्वसहितमवक्रव्यत्वम् , (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवक्रव्यत्वमिति ।

३ ननु सर्वस्य वस्तुंनोऽनेकान्तामकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकस्य

<sup>ा</sup> द 'निवन्धनरूपवस्वादि'। 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता'। 3 म मु 'वस्तु-रूप'। 4 म प मु 'स्यादकेमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना'।

'अनियतानेकधर्मवद्वस्तुविषयस्वास्त्रमाण्ययः, नियतेकधर्मबद्वस्तुविष्यस्वाद्यः नियत्वाव नयस्य । यद्येनामाईतीं सरिण्युल्लक्ष्य सर्वथैकमेवाद्वि-सीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किद्धनः, कथिंद्वदिपाः नाना नेत्याप्रहः स्यास्तदेतदर्थाभासः । एतत्प्रतिपादकं वचनमपि आगमाभासः, प्रत्यसेण् ''सत्यं भिदा तस्वं भिदा'' [ ] इत्यादि-नाऽऽगमेन च वाधितविषयत्वात् । सर्वथा भेद एव न कथिंद्वदृष्य-भेद इत्यबाप्येचमेव विक्रोयम् , सद्वृपेणापि भेदेऽसतः व्रश्वक्रिया-

परिकल्पनीयं तथा चानवस्या इत्यन्नाह अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति । इद-मन्नाकृतम्—प्रमाण् नयसाधनत्वेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मकः । प्रमाण् विष-यापेद्धयाऽनेकान्तात्मकः, चिवद्धितनयविषयापेद्धया एकान्तात्मकः । एकान्तो द्विवधः—सम्यगेकान्तः, मिथ्येकान्तश्च । तत्र सापेद्धः सम्यगेकान्तः स एष नयचिषयः । श्रपरस्तु निरपेद्धाः,सो न नयविषयः, श्रपि तु दुर्नयविषयः मिथ्या-रूपत्वात् । तदुक्तम्—'निरपेद्धाः नया मिथ्या, सापेद्धाः वस्तु तेऽर्थकृत्'इति । तथा चानेकान्तस्याण्यनेकान्तात्मकत्यमविषद्धम् , प्रमाण्यातिषके वस्तुन्य-नवस्थादिदोष्यनवकाशादिक्तं ध्येयम् ।

१ प्रमाणनययोः को भेदः १ इत्यत श्राह श्रानियतेति । उक्तञ्च'श्रर्थस्यानेकरूपस्य भीः प्रमाणं तदंशभीः ।
नयो धर्मान्तरापेत्री दुर्नयस्तिकराष्ट्रतिः ॥'
२ तस्मापि प्रत्यद्यादिना बाधितत्वादर्थामास्त्वं बोध्यमिति भावः । ३ सद्

र द 'तत्कशंचिद्पि'। 2 श्रा प 'एतत्यतिपादकमपि वचनं'। म मु 'एतन्यतिपादकमतिवचनं'।

कारित्वासम्भवात् ।

१८६, वनु प्रतिनियतामित्रायगोचरतया पृथगात्मनां पर-स्वरसाहचर्यानपेक्तायां। मिथ्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीनां प्रधान-ग्यां साहचर्यतक्त्रत्यसमुद्रायोऽपि मिथ्येवेति चेत्; तदङ्गीकुर्महे परस्परोपकार्योपकारकमावं विना स्वतन्त्रतया नैरपेक्यापेक्तायां पट-स्वभावविमुख3तन्तुसमूहस्य शीतिनवारगाद्यथिक्रयावदेकत्वानेक-त्वादीनामथिक्रियायां सामध्यीभावात्, कथिक्विन्मध्यात्वस्यापि सम्मवात्। वतुक्तमाप्तमीमासायां स्वामिसमन्तमद्राचार्यः—
पिथ्यासमूहो मिथ्या चेत्र मिथ्यकान्तताऽस्ति नः।

"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते दर्शकृत्" ॥१०८॥ इति ।

पापेत्वाऽपि घटादिवस्तूनां सर्वथा मेदेऽसत्वप्रसङ्गात् । तथा च खपुष्पवदेवः तत्त्ववे स्थात् । तदुक्तम्—

'सदातमना च भिन्नं चेत् झानं झेयाद् द्विधाऽप्यसत्।' ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्।।'

---श्राप्तमी • का • ३० । 🕝

१ अर्थिकियाकारित्वं हि सतो लच्चणम् । असस्वे च तक स्यादिति । भावः । २ अनेकान्ततस्वे दूषणमुद्भावयन् परः शङ्कते नन्विति । ३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः श्रीमन्समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयितं ततुक्तमिति । ४ अस्याः कारिकाया अयमर्थः—ननु एकत्वानेकत्वनित्य-

<sup>ा</sup> मु 'साइचर्यानपेत्ताणां'। 2 मु 'मेकत्वादीनां'। 3 प 'विमुक्ततन्तु-समूहस्य', मु 'विमुक्तस्य तन्तुसमूहस्य'।

§ ८७. 'तवो र'नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धः' इति सिद्धः सिद्धान्तः । पर्याप्तमागमप्रमाणम् ।

स्वानित्यस्वाद्रीनां सर्वधैकान्तरूपाणां धर्माणां मिध्यात्वात्तसमुद्दायक्यः स्याद्वादिभिरम्युपगतोऽनेकाम्तोऽपि मिध्येष स्यात्। न हि विषक्षिक्षया विषत्वे
तत्समूह्स्याविषत्वं कैश्चिद्रम्युपगम्यते। तज्ञ युक्तम् ; मिध्यासमूह्स्य जैनेरनभ्युपगमात्। मिध्यात्वं हि निरपेवृत्वं तद्य नास्माभिः स्वीक्रियते सापेवृाणामेव धर्माणां समूह्स्यानेकाम्तत्वाम्युपगमात्। तत् एव चार्थक्रियाकारित्वम् ,
श्चर्थक्रियाकारित्वाच्च तेषां पस्तुत्वम्। श्रमयौगपद्याभ्यां हि श्चनेकान्त एवार्थक्रिया व्याप्ता नित्यक्षणिकाद्येकान्ते तदनुपपत्तेः। तथा च निरपेवृत्तं नया
मिथ्या—श्चर्थक्रियाकारित्वाभावादसम्यक् श्चवस्तु इत्यर्थः। सापेवृत्तद्य ते
चस्तु—सम्यक् श्चर्थक्रियाकारित्वादिति दिक्। ५ 'निरपेवृत्तं प्रत्यनीकधर्मस्य
निराकृतिः। सापेवृत्वमुपेवृत्तं श्चन्यथा श्वमाण्यनयाविशेषप्रसङ्गात्। धर्मान्तरादानोपेवृत्वागितव्यात्वात् प्रमाण्यनयदुर्नयानां प्रकारान्तरासम्भवाचः
श्चष्ट्रश्चात्वारः।

१ पूर्वोक्तमेवोपसंरति ततो इति । २ नयशब्दस्याल्पाच्तरत्वात् 'अत्यासत्तेर्वक्षीयान' इति न्यायाच्च पूर्वनिपातो बोध्यः । ३ यः खखु 'प्रमाणनयैरिक्षगमः' इति सिद्धान्तः प्रकारणादावुपन्यस्तः स सिद्ध इति भावः । ४ आगमाख्यं परोत्तप्रमाणं निश्चितम् । भव्गुरो र्वर्डमानेशो वर्डमानदयानिषः । श्रीपादस्नेहसम्बन्धात्सिद्धेयं न्यायदीपिका ।।।।। इति श्रीमद्धर्रमानभट्टारका चार्यगुरुकारुण्यसिद्धसार-स्वतोदयश्रीमद्भिनवधूर्मभूषणा चार्यविरचितावां न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीयः ३ ॥३॥ समाप्तेयं न्यायदीपिका ।

१ प्रन्थकाराः श्रीमद्भिनवधर्मभूषरायतयः प्रारम्धनिर्वहरां प्रकाशय-बाहुभद्रगुरोरिति । सुगममिदं पद्मम् । समाप्तमेतत्प्रकरणम् ।

> जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम्। दीपिकायाः प्रकाशाख्यं टिप्पशं रचितं मया ॥१॥ दिसहस्रेकवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंज्ञके। माद्रस्य सितपञ्चम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम्॥२॥ मतिमान्द्यात्प्रमादाद्वा यदत्र स्वलनं कचित्। संशोध्यं तद्धि विद्वद्भिः चन्तव्यं गुणदृष्टिभिः ॥३॥

दित श्रीमदिभनवधर्मभूषस्यतिविरिचताया न्यायदीपिकाया न्यायतीर्थन जैनदर्शनशास्त्रि-न्यायाचार्यपिष्डतद्रबारीलालेन रचितं प्रकाशास्त्रं टिप्पणं समातम् ।

र द 'यद्गुरो' पाठः । 2 पद्यमिदं म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 श्वा प द 'परोक्षप्रकाशस्तृतीयः' पाठो नास्ति । तत्र 'श्रायमप्रकाशः' इति पाठो वर्तते ।—सम्पा० ।

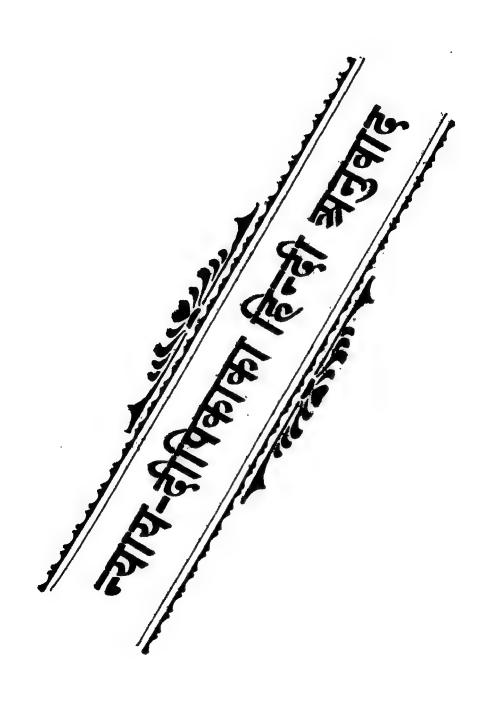

कामं द्विषत्रप्युपपत्तिचत्तुः समीचतां ते समदृष्टिरिष्टम् । त्विय भूवं खंडितमानशृङ्गो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥ —स्वामिसमन्तभद्रः।



श्रीसमन्तभद्राय नमः

श्रीमद्भिनव-धर्मभूषण-यति-विरचित

न्याय-दीपिका

का

हिन्दी अनुवाद

**-\*\*** 

पहला प्रकाश

でものなる

मङ्गला परण श्रीर प्रनथ-प्रतिज्ञा-

प्रस्थके आरम्भमें मङ्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक परम्परा है। उसके अनेक प्रयोजन और हेतु माने जाते हैं। १ निर्विच्च-शास्त्र-परिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति-कता-परिहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन और ४ शिष्य-शिद्धा । इन 5 प्रयोजनोंको संप्रह करनेवाला निम्नलिखित पद्य है। जिसे परिष्ठत आशाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामें उद्धृत किया है:—

नास्तिकत्वपरिहारः शिष्टाचारप्रपालनम् । पुरुषाबाष्तिश्च निर्विच्नं शास्त्रादावाष्तसंस्तवात् ॥ इसमें नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति और निर्विन्नशास्त्रपरिसमाप्तिको मङ्गलका प्रयोजन बताया है। कृतज्ञताप्रकाशनको आचार्य विद्यानन्दने और शिष्यशिक्षाको श्राचार्य अभयदेवने प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 5 प्रकार है:—

१. प्रत्येक प्रन्थकारके हृदयमें प्रन्थारम्भके समय सर्व प्रथम
यह कामना अवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रन्थरूप
कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाय । बेंदिकदर्शनमें 'समाप्तिकामो
मङ्गलमाचरेत्' इस वाक्यको श्रुति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके
10 समाप्ति और मङ्गलमें कार्यकारणभावकी स्थापना भी की गई है।
न्यायदर्शन और वैशेषिक दर्शनके पीछेके अनुयायिओंने इसका
अनेक हेतुओं और प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। प्राचीन
नेयायिकोंने समाप्ति और मङ्गलमें अव्यभिचारी कार्यकारणभाव
स्थिर करनेके लिए विघ्नश्वंसको समाप्तिका द्वार माना है और
15 जहाँ मङ्गलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मङ्गलमें कुछ कमी (साधनवैगुण्यादि) को बतकाकर समाप्ति और
मङ्गलके कार्यकारणभावकी सङ्गित विठलाई है। तथा जहाँ मङ्गल-

१ "श्राभिमतपालसिद्धेरम्युपायः सुनोषः प्रभवति स च शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिपालात् । इति भवति स पूज्यस्तव्यसादात्राबुद्धैः नं दि कृतमुपकारं सामनो विस्मरन्ति ॥"

<sup>&</sup>lt;del>- तपवार्थश्लो• १• २३</del>

२ देखो, सन्मतितर्कटीका १० १ ।

३ देखो, विदान्तमुकानली १० २, दिक्करी टीका ४० ६।

के बिना भी प्रनथ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ श्रानेबद्ध वाचिक श्रथवा मानसिक या जनमान्तरीय मङ्गलको कारण माना है। नबीन नैयायिकोंका मत है कि मङ्गलका सीधा फल तो विश्व-ध्वंस है श्रीर समाप्ति प्रन्थकर्त्तांकी प्रतिमा, बुद्धि श्रीर पुरुषार्थ-का फल है। इनके मतसे विश्वश्वंस श्रीर मङ्गलमें कार्यकारण- 5 भाव है।

जैन तार्किक आचार्य विद्यानन्दने किन्हीं जैनाचार्यके नामसे निर्विव्रशास्त्रपरिसमाप्तिको और वादिराज आदिने निर्विष्नताको मङ्गलका फल प्रकट किया है।

- २. मङ्गल करना एक शिष्ट कर्त्तव्य है। इससे सदाचारका 10 पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मङ्गल करना आवश्यक है। इस प्रयोजनको 'आ० हरिभद्र और विद्यानन्दने" भी माना है।
- ३. परमात्माका गुण-स्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रम्थ-कर्त्ताकी भक्ति और श्रद्धा तथा आस्तिक्यबुद्धिः क्यापित होती है 15 और इस तरह नास्तिकताका परिहार क्षेत्रक हैं। अतः प्रन्थकर्ताः को प्रन्थके आदिमें नास्तिकताके परिहारके लिए भी मङ्गल करना उचित और आवश्यक है।
- ४. अपने प्रारब्ध प्रनथकी सिद्धिमें अधिकांशतः गुरुजन ही निमित्त होते हैं। चाहे उनका सम्बन्ध प्रनथ-सिद्धिमें साजात हो 20 या प्रम्परा। उनका स्मर्ग्य अवश्य ही सहायक होता है। यदि उनसे या उनके रचे शास्त्रोंसे सुक्षेत्र न हो तो प्रनथ-निर्माण नहीं

१ मुक्तावली ए० २ दिनकरी हु॰ ६। २ तत्त्वार्थशलोकवार्त्तिक ए० १। ३ न्यायमिनिश्चयविवरता लिखितप्रति पत्र २। ४ अनेकान्तवयपताका ए०२। ५ तत्त्वार्थश्को १ ए० १, श्राप्तप॰ ए० ३।

हो सकता। इसिलये प्रत्येक कृतज्ञ प्रन्थकारका कर्त्तव्य होता है कि वह अपने प्रन्थके आरम्भमें कृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए परापरगुरुओंका स्मरण करे। अतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मङ्गल-का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजनको आ० विद्यानन्दादिने स्वीकार किया है।

४. प्रनथके आरम्भमें मङ्गलाचरणको निबद्ध करनेसे शिष्यों, प्रशिष्यों और उपशिष्योंको मङ्गल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती है। अतः 'शिष्या अपि एवं कुर्युः' अर्थात् शिष्य-समुदाय भी शास्त्रारम्भमें मङ्गल करनेकी परिपाटीको कायम रक्खे, इस 10 बातको लेकर शिष्य-शिज्ञाको भी मङ्गलके अन्यतम प्रयोजन रूपसे खीकृत किया है। पहले बतला आये हैं कि इस प्रयोजनको भी जैनाचार्योंने माना है।

इस तरह जैनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन खीकृत किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंको लेकर प्रन्थकार श्रीश्रभिनव धर्म-15 भूषण भी श्रपने इस प्रकरणके प्रारम्भमें मङ्गलाचरण करते हैं श्रीर प्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:—

वीर, श्रतिवीर, सन्मति, महावीर श्रीर वर्द्ध मान इन पाँच नाम विशिष्ट श्रन्तिम तीर्थंकर श्रीवर्द्ध मानस्वामीको श्रथवा 'श्रन्त-रङ्ग श्रीर बहिरङ्ग' विभूतिसे प्रकर्षको प्राप्त समस्त जिनसमृहको 20 नमस्कार करके में श्रभिनव धर्मभूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों (मन्दजनों) के बोधार्थ विशद, संक्षिप्त श्रीर सुबोध 'न्याय-दीपिका' (न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) प्रथको बनाता हूँ।

प्रमाण और नयके विवेचनकी भूमिका-

'प्रमाणनयैरिधगमः' [त॰ ए॰ १-६] यह महाशास्त्र तत्त्वार्थ-25 सूत्रके पहले अध्यायका छठवाँ सूत्र है। वह परमपुरुषार्थ-मोच- कें कारणभूत सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान और सम्यक् वारित्रके विषय जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोस्न इन तत्त्वोंका इज्ञान करानेवाले उपायोंका प्रमाण और नयरूपसे निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही जीवादि पदार्थोंका विश्लेषण पूर्वक सम्यक् ज्ञान होता है। प्रमाण और उन्यको छोड़कर जीवादिकोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं है । इसलिए जीवादि तत्त्वज्ञानके उपायभूत प्रमाण और नय भी विवेचनीय—ज्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले प्राचीन प्रन्थ विद्यान हैं तथापि उनमें कितने ही प्रन्थ विशाल हैं आर कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं — छोटे होनेपर भी 10 अत्यन्त गहन और दुरूह हैं। अतः उनमें बालकोंका प्रवेश सम्भव नहीं है। इसलिए उन बालकोंका सरलतासे प्रमाण और नयरूप न्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शास्त्रोंमें प्रवेश पानेके लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है।

उद्देशादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-

15

इस प्रनथमें प्रमाण श्रीर नयका व्याख्यान उद्देश, लक्षण-निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवे-चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये विना लक्ष्णकथन नहीं

१ 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोद्यमागंः'—त०स्० १-१। २ 'जीवाजीवास्वन्धसंवरिनर्जरामोद्यास्तत्त्वम्'—त०स्० १-४। ३ लद्यण श्रीर
निद्येषका भी यद्यपि शास्त्रोंमें पदार्थोंके जाननेके उपायरूपसे निरूपण है
तथापि मुख्यतया प्रमाण श्रीर नय ही श्रिधिगमके उपाय हैं। दूसरे, लद्यएको ज्ञापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका श्रन्तर्भाव हो जाता है श्रीर निद्येप
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं। ४ श्रकलङ्कादिप्रणीत न्यायविनिश्यय श्रादि। ५ प्रमेयकमलमार्त्यक वगेरह। ६ न्यायविनिश्यय श्रादि।

हो सकता और लक्षणकथन किये बिना परीका नहीं हो सकती तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन—निर्णयात्मक वर्णन नहीं हो सकता। लोक और शास्त्र में भी उक्त प्रकारसे ( उदेश, लक्षण-निर्देश और परीक्षा द्वारा ) ही वस्तुका निर्णय प्रसिद्ध है।

5 विवेचनीय वस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैं। जैसे 'प्रमाणनयैरिधगमः' इस सूत्र द्वारा प्रमाण और नयका उद्देश किया गत्रा है। मिली हुई अनेक वस्तुओं मेंसे किसी एक वस्तुको अलग करनेवाले हेतुको (चिन्हको) लच्चण कहते हैं। जैसा कि श्री अकलक्क देवने राजवार्त्तिकमें कहा है—'परस्पर मिली हुई 10 वस्तुओं मेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त (अलग) की जाती है उसे लच्चण कहते हैं।'

लक्षणके दो भेद हैं 3-१ त्रात्मभूत श्रीर २ त्रात्मभूत। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ हो उसे श्रात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे श्रानिकी उष्णता। यह उष्णता श्राम्नका स्वरूप होती

१ स्वर्णकार जैसे सुवर्णका पहिले नाम निश्चित करता है फिर परिभाषा बांधता है और खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीज्ञा करता है तब वह इस तरह सुवर्णका ठीक निर्णय करता है। २ 'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लच्च्यां परीच्चा चेति। तत्र नामघेयेन पदार्यमात्रस्याभिधानं उद्देशः। तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद्रको धर्मों लच्च्यम्। लिच्चतस्य यथा लद्ध्यासुपपद्यते नवेति प्रमाणीरवधारकां परीच्चा।'—न्यायभा० १-१-२।

३ लक्ष्णके सामान्यलक्षण और विशेषलक्षणके मेदसे भी दो मेदः माने गये हैं। यथा—'तद् देशा सामान्यलक्षणम्, विशेषलक्षणं चा' प्रमाणमी० पृ० २। न्यायदीपिकाकारको भी ये मेद मान्य हैं। जैसा कि प्रन्थके ज्याक्यानसे सिद्धा है। पर उनके यहां कवन न करनेका कारणा

हुई अग्निको जलादि पदार्थों से जुदा करती है। इसलिए उठण्वा अग्निका आदमभूत लक्षण है। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ न हो—उससे पृथक हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दण्डी पुरुषका दण्ड। 'दण्डीको लाओ' ऐसा कहने पर दण्ड पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषको पुरुषभिन्न पदार्थों से पृथक 5 करता है। इसलिये दण्ड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जैमा कि तस्वार्थराजवार्त्तिकभाष्यमें कहा है:—'अग्निकी उद्याता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्तका दण्ड अनात्मभूत लक्षण है।' आत्मभूत जीर अनात्मभूत लक्षण है।' आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण है।' आत्मभूत जीर अनात्मभूत लक्षण वस्तुके विकासभूत लक्षण वस्तुके स्वरूपमय होता है और अनात्मभूत लक्षण वस्तुके 10 स्वरूपसे भिन्न होता है और वह वस्तुके साथ संयोगादि सम्बन्धसे सम्बद्ध होता है।

'श्रसाधारणधर्मके कथन करनेको लक्षण कहते हैं' ऐसा किन्हीं (नैयायिक श्रोर हेमचन्द्राचार्य)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है। क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिवचनका लक्षणरूप धर्मवचनके साथ सामा- 15 नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिकरण्य)के श्रभावका प्रसङ्ग श्राता है। इसका रुपष्टीकरण इस प्रकार है:—

यदि श्रसाधारए। धर्मको लच्चएका स्वरूप माना जाय तो लच्च-वचन श्रीर लच्चएवचनमें सामानाधिकरएय नहीं वन सकता। यह नियम है कि लच्च-लच्चएमावस्थलमें लच्चवचन श्रीर 20 लच्चएवचनमें एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरएय श्रवश्य होता है। जैसे 'झानी जीवः' श्रथवा 'सम्यग्झानं प्रमाणम्' इनमें

यह है कि आत्मभूत और अनात्मभूत लच्चणोंके कथनसे ही उनका कथन हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवार्त्तिककारकी दृष्टि स्वीकृत की है जिसे आचार्य विद्यानन्दने भी अपनायी है। देखो, त० अग्रे० पृ० ३१८।

शाब्द सामानाधिकरण्य है। यहाँ 'जीवः' लद्यवचन है; क्यों कि जीव-का लच्चण किया जारहा है। श्रीर 'ज्ञानी' लच्चणवचन है; क्योंकि षह जीवको अन्य अजीवादि पदार्थीसे व्यावृत्त कराता है। 'झान-वान जीव है' इसमें किसीको विवाद नहीं है। श्रव यहाँ देखेंगे कि 5ं 'जीवः' शब्दका जो अर्थ है वही 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है। और जो 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है वही 'जीधः' शब्दका है। अतः दोनों-का वाच्यार्थ एक है। जिन दो शब्दों-पदोंका वाच्यार्थ एक होता है उनमें शाब्दसामानाधिकरएय होता है। जैसे नीलं कमलम् यहाँ रपष्ट है। इस तरह 'झानी' लक्ष्णवचनमें श्रीर 'जीवः' लक्ष्यवचन-10 में एकार्थप्रतिपादकत्वरूप शाब्दसमानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी प्रकार 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' यहाँ भी जानना चाहिये। इस प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लस्यलस्रणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा। इस नियमके श्रनुसार 'श्रसाधारणधर्मवचनं लक्षणम्' यहाँ श्रसाधारणधर्मे 15 जब लक्ष्मण होगा तो लक्ष्य धर्मी होगा श्रीर लक्ष्मणवसन धर्मषचन तथा लद्यवचन धर्मीवचन माना जायगा। किम्तु लद्द्यरूप धर्मी-धचनका श्रीर लच्चारूप धर्मवचनका प्रतिपाद्य अर्थ एक नहीं है। धर्मवचनका प्रतिपाद्य श्रर्थ तो धर्म है श्रीर धर्मीवचनका प्रतिपाद्य अर्थ धर्मी है। ऐसी हालतमें दोनोंका प्रतिपाद्य अर्थ 20 भिन्न भिन्न होनेसे धर्मीरूप लच्यवचन और धर्मरूपलच्यावचनमें एकार्धप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरएय सम्भव नहीं है श्रीर इसलिये उक्तप्रकारका लच्चा करनेमें शाब्दसामानाधिकरण्याभाव-

अञ्चाप्ति दोष भी इस लक्षणमें आता है। दण्डादि असाधा-25 रणधर्म नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैं। अग्निकी उष्णता, जीवका ज्ञान आदि जैसे अपने लक्ष्यमें मिले हुये होते

प्रयुक्त असम्भव दोष आता है।

हैं इसलिये वे उनके असाधारणधर्म कहे जाते हैं। वैसे दण्डादि पुरुषमें मिले हुये नहीं हैं—उससे पृथक हैं और इसलिये वे पुरुषके असाधारण धर्म नहीं हैं। इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्यके एक देश अनात्मभूत दण्डादि लक्षणमें असाधारणधर्मके न रहने-से लक्षण ( असाधारणधर्म ) अव्याप्त है।

इतना ही नहीं, इस लच्चएमें श्रतिव्याप्ति दोष भी श्राता है। शावलेयत्वादिहरूप श्रव्याप्त नामका लच्चणाभास भी श्रसाधारण-धर्म है। इसका खुलासा निम्न प्रकार है:—

मिध्या श्रर्थात्-सदोष लक्ष्मणको लच्चामास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं:--१ श्रव्याप्त, २ श्रातिव्याप्त श्रीर ३ श्रसम्भवि। 10: लक्यके एक देशमें लक्षणके रहनेको अध्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गायका शावलेयत्व। शावलेयत्व सब गायोंमें नहीं पाया जाता वह कुछ ही गायोंका धर्म है, इसलिये श्रव्याप्त है। लच्य श्रीर श्रलस्यमें लन्नाएके रहनेको श्रतिव्याप्त लन्नाभास कहते हैं। जैसे गायका ही पशुत्व (पशुपना) लच्चा करना। यह 15 'पशुत्व' गायोंके सिवाय अश्वादि पशुत्रोंमें भी पाया जाता है इसिलये 'पशुत्व' श्रतिटयाप्त है। जिसकी लद्यमें वृत्ति बाधित हो अर्थात जो लद्यमें बिल्कुल ही न रहे वह असम्भवि लक्सा-भास है। जैसे मनुष्यका लक्षण सींग। सींग किसी भी मनुष्यमें नहीं पाया जाता। श्रतः वह श्रसम्भवि लक्त्याभास है। यहाँ 20 लच्यके एक देशमें रहनेके कारण 'शावलेयत्व' अध्याप्त है फिर भी उसमें श्रसाधारणधर्मत्व रहता है—'शावलेयत्व' गायके श्रतिरिरिक्त श्रम्यत्र नहीं रहता-गायमें ही पाया जाता है। परन्तु वह लक्ष्यभूत समस्त गार्थोका व्यावत्तेक-श्रश्वादिसे जुदा करने-वाला नहीं है-कुछ ही गायोंको न्यावृत्त कराता है। इसलिये 25 श्रवस्यभूत श्रव्याप्त लक्षणाभासमें श्रसाधारणधर्मके रहनेके

कारण श्वतिव्याप्त भी है। इस तरह श्रसाधारण धर्मको लक्षण कहनेमें श्रसम्भव, श्रव्याप्ति श्रीर श्वतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष श्राते हैं। श्रतः पूर्वोक्त (मिली हुई श्रनेक बस्तुश्रोमें से किसी एक वस्तुके श्रलग करानेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं) ही लक्षण 5 ठीक है। उसका कथन करना सक्षण-निर्देश है।

विरोधी नाना युक्तियोंकी प्रबत्तता और दुर्बलताका निर्णय करनेके लिये प्रवृत्त हुए विचारको परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा 'यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिये' इस प्रकारसे प्रवृत्त होती है।

## 10 प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन-

प्रमाण और नयका भी उद्देश सूत्र ('प्रमाणनयैरधिमः') में ही किया गया है। श्रव उनके लक्तण-निर्देश करना चाहिये। श्रीर परीक्ता यथावसर होगी। 'उद्देशके श्रनुसार लक्तणका कथन होता है' इस न्यायके श्रनुसार प्रधान होनेके कारण 15 प्रथमतः उद्दिष्ट प्रमाणका पहले लक्तण किया जाता है।

'सम्यकानं प्रमाणम्' अर्थात्—सबे ज्ञानको प्रमाण कहते हैं—जो ज्ञान यथार्थ है वही प्रमाण है। यहाँ 'प्रमाण' लद्द्य है; क्योंकि उसका लच्चण किया जा रहा है और 'सम्यकानत्व' (सबा ज्ञानपना) उसका लच्चण है; क्योंकि वह 'प्रमाण' को 20 प्रमाणभित्र पदार्थोंसे व्यावृत्त कराता है। गायका जैसे 'सारनादि' और अप्रिका जैसे 'उष्णता' लच्चण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाणके लक्षणमें जो 'सम्यक्' पदका निवेश किया गया है वह संशय, विपर्यय और अनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; क्योंकि ये तीनों ज्ञान अप्रमाण हैं—मिध्याज्ञान हैं। इसका

25 खुलासा निम्न प्रकार है :-

2

15

विरुद्ध अनेक पर्चोका अवगाहन करनेवाले झानको संशय
फहते हैं। जैसे—यह स्थाणु (हूँठ) है या पुरुष है ? यहाँ
'स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव' इन चार
अथवा 'स्थाणुत्व और पुरुषत्व' इन दो पत्तोंका अवगाहन होता
है। प्रायः सन्ध्या आदिक समय मन्द प्रकाश होनेके कारण 5
दूरसे मात्र स्थाणु और पुरुष दोनोंमें सामान्यहपसे रहनेवाले
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोंके देखने और स्थाणुगत टेड़ापन,
कोटरत्व आदि तथा पुरुषगत शिर, पैर आदि विशेष धर्मोंके
साधक प्रमरणोंका अभाव होनेसे नाना कोटियोंको अवगाहन
करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है।

विपरीत एक पत्तका निश्चय करनेवाले झानको विपर्यय कहते हैं। जैसे—सीपमें यह चांदी हैं इस प्रकारका ज्ञान होना। इस झानमें सहशता त्रादि कारणोंसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता है। त्रतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला और चांदीका निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपर्यय माना गया है।

'क्या है' इस प्रकारके अनिश्चयहप सामान्यक्रानको अनम्यव-साय कहते हैं। जैसे—मार्गमें चलते हुए हुए, कंटक आदिके स्पर्श हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि 'यह क्या है।' यह क्रान नाना पन्नों-का अवगाहन न करनेसे न संशय है और विपरीत एक पन्नका निश्चय न करनेसे न विपर्यय है। इसलिये उक्त दोनों क्रानोंसे 20 यह क्रान प्रथक ही है।

वे तीनों ज्ञान अपने गृहीत विषयमें प्रमिति—यथार्थताको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण हैं, सम्यक्तान नहीं हैं। अतः 'सम्यक्' पदसे इनका व्यवच्छेद हो जाता है। और 'ज्ञान' पदसे प्रमाता, प्रमिति और 'च' शब्दसे प्रमेवकी व्या- 25 चुत्ति हो जाती है। बद्यपि निर्दोंप होनेके कारण 'सम्यक्त्व' उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व' (ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। इस तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक्' श्रीर 'ज्ञान' ये दोनों पद सार्थक हैं।

शङ्का—प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है। अतः वह ज्ञाता ही 5 है, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाताकी तो व्यावृत्ति हो सकती है। परन्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती। कारण, प्रमिति भी सम्यग्ज्ञान है।

समाधान—यह कहना उस हालतमें ठीक है जब झानपद यहाँ भावसाधन हो। पर 'झायते Sनेनेति झानम्' अर्थात जिसके 10 द्वारा जाना जाने वह झान है इस प्रकारकी न्युत्पत्तिको लेकर झानपद करणसाधन इष्ट है। 'करणाधारे चानट्' [१-३-११२] इस जैनेन्द्र ज्याकरणके सूत्रके अनुसार करणमें भी 'अनट्' प्रत्ययका विधान है। भावसाधनमें झानपदका अर्थ प्रमिति होता है। और भावसाधनसे करणसाधन पद भिन्न है। फिलतार्थ यह हुआ 15 कि प्रमाणके लच्चणमें झानपद करणसाधन विविश्वत है, भावसाधन नहीं। अतः झानपदसे प्रमितिकी न्यावृत्ति हो सकती है।

इसी प्रकार प्रमाणपद भी 'प्रमीयते अनेति प्रमाणम्' इस च्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना चाहिये। अन्यथा 'सम्य-म्ह्नानं प्रमाणम्' यहाँ करणसाधनरूपसे प्रयुक्त 'सम्यम्ह्नान' पदके 20 साथ 'प्रमाण' पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकेगा। तात्पर्य यह कि 'प्रमाण' पदको करणसाधन न माननेपर और भावसाधन माननेपर 'प्रमाण' पदका अर्थ प्रमिति होगा और 'सम्यम्ह्नान' पदका अर्थ प्रमाणह्नान होगा और ऐसी हालतमें दोनों पदोंका प्रतिषाद्य अर्थ भिन्न-भिन्न होनेसे 25 शाब्द सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। अतः 'प्रमाण' पदको करणसाधन करना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि

5

ख्यानिवृत्ति अथवा अर्थपरिच्छेदरूप प्रमितिकियामें जो करण हो वह प्रमाण है। इसी वातको आचार्य वादिराजने अपने 'प्रमाणनिर्णय' [पृ॰ १] में कहा है:—'प्रमाण वही है जो प्रमितिकियाके प्रति साधकतमरूपसे करण (नियमसे कार्यका उत्पादक) हो।'

शक्का—इस प्रकारसे (सम्यक् श्रीर ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण् का लच्चण माननेपर भी इन्द्रिय श्रीर लिङ्गादिकों से उसकी श्रात-व्याप्ति है। क्यों कि इन्द्रिय श्रीर लिङ्गादि भी जाननेरूप प्रमिति-क्रियामें करण होते हैं। 'श्राँखसे जानते हैं, धूमसे जानते हैं, शब्दसे जानते हैं' इस प्रकारका व्यवहार हम देखते ही हैं ?

समाधान—इन्द्रियादिकों में लक्ष्णकी श्रातिव्याप्ति नहीं है; क्योंकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

'प्रिमिति प्रमाणका फल (कार्य) है' इसमें किसी भी (वादी प्रथवा प्रतिवादी) व्यक्तिको विवाद नहीं है—सभीको मान्य है। 15 फ्रीर वह प्रमिति श्रज्ञानिवृत्तिस्वरूप है। स्रतः उसकी उत्पत्ति-में जो करण हो उसे श्रज्ञान-विरोधी होना चाहिए। किन्तु इन्द्रि-यादिक श्रज्ञानके विरोधी नहीं हैं; क्योंकि खनेतन (जह) हैं। श्रतः श्रज्ञान-विरोधी चेतनधर्म—ज्ञानको ही करण मानना युक्त है। लोकमें भी श्रन्धकारको दूर करनेके लिए उससे विरुद्ध 20 प्रकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्योंकि घटा-दिक धन्धकारके विरोधी नहीं हैं—अन्धकारके साथ भी वे रहते हैं और इसलिए उनसे श्रन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रकाशसे ही होती है।

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय वगैरह अस्वसंवेदी (अपनेको 25 न जाननेवाले) होनेसे पदार्थीका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं कर सकता है। घटकी तरह। किन्तु ज्ञान वीपक आदि-की ठरह अपना तथा अन्य पदार्थीका प्रकाशक है, यह अनुभवसे सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय वगैरह पदार्थीके ज्ञान 5 करानेमें साधकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं।

'श्राँखसे जानते हैं' इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त होता है श्रीर उपचारकी प्रवृत्तिमें सहकारिता निमित्त है। श्रर्थात् इन्द्रियादिक अर्थपरिच्छेदमें ज्ञानके सहकारी होनेसे उपचारसे परिच्छेदक मान लिए जाते हैं। वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 10 ही है। चतः इन्द्रियादिक सहकारी होनेसे प्रमितिक्रियामें मात्र साधक हैं, साधकतम नहीं। श्रीर इसिलये करण नहीं हैं। क्योंकि श्रतिश्यवान साधकविशेष (श्रसाधारण कारण) ही करण होता है। जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [शशश्र ] में कहा है:— 'साधकतमं करणम्' श्रर्थान्—श्रतिशयविशिष्ट साधकका नाम 15 करण है'। श्रतः इन्द्रियादिकमें लक्षणकी श्रतिव्याप्ति नहीं हैं।

शङ्का—इन्द्रियादिकों में तक्त्याकी अतिव्याप्ति न होने पर भी धारावाहिक आनों में अतिव्याप्ति है; क्यों कि वे सम्यक् आन हैं। किन्तु उन्हें आईतमत—जैनदर्शन में प्रमाण नहीं माना है १

समाधान—एक ही घट (घड़े)में घटविषयक श्रज्ञानके निरा20 करण करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञानसे घटकी प्रमिति
(सम्यक् परिच्छित्ति) हो जानेपर किर 'यह घट है' 'यह घट है'
इस प्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान घारावाहिक ज्ञान हैं। ये ज्ञान श्रज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं; क्योंकि श्रज्ञानकी
निवृत्ति पहले ज्ञानसे ही हो जाती है। फिर उनमें लक्षणकी
25 श्रतिच्यापि कैसे हो सकती है १ क्योंकि ये गृहीतप्राही हैं—प्रहण
किबे हुए ही अर्थको प्रहण करते हैं।

IO

राङ्का—यदि गृहीतप्राही ज्ञानको अप्रमाण मानेंगे तो घटको जान लेनेके बाद दूसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर पीछे घटके ही देखनेपर । उत्पन्न हुआ पश्चाद्वर्सी ज्ञान अप्रमाण हो जायगा। क्योंकि धाराबाहिकज्ञानकी तरह वह भी गृहीतप्राही है—अपूर्वार्थप्राहक नहीं है १

समाधान—नहीं; जाने गये भी पदार्थमें कोई समारोप— संशय श्रादि हो जानेपर वह पदार्थ श्रदृष्ट—नहीं जाने गयेके ही समान है। कहा भी है:—'दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्' [परीक्षा॰ १-४] श्रर्थात प्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय श्रादिके हो जाने पर प्रहण नहीं किये हुयेके तुल्य है।

उक लक्षणकी इन्द्रिय, लिक्क, शब्द श्रीर धारावाहिकक्कानमें श्रातिव्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन-रूप दर्शनमें भी श्रातिव्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि दर्शन श्रानश्रयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। दूसरी बात यह है, कि दर्शन निराकार (श्रानश्रयास्मक) होता 15 है श्रीर निराकारमें झानपना नहीं होता। कारण, "दर्शन निराकार (निर्विकल्पक) होता है श्रीर झान साकार (स्विकल्पक) होता है। श्रीर का साकार (स्विकल्पक) होता है। श्रीर का श्रामणका 'सम्यक् झान' यह लच्चण श्रातिव्याप्त नहीं है। श्रीर न श्रव्याप्त है; क्योंकि प्रत्यच्च श्रीर परोच्चरूप श्रपने दोनों लच्योंमें व्यापकरूपसे 20 विद्यमान रहता है। तथा श्रसम्भवी भी नहीं है, क्योंकि लच्य (प्रत्यच्च श्रीर परोच्च) में उसका रहना चाधित नहीं है—चहाँ वह रहता है। श्रतः प्रमाणका उपर्युक्त लच्चण विल्कुल निर्देष है।

प्रमाणके प्रामाण्यका कथन— राङ्का—प्रमाणका यह प्रामाण्य क्या है, जिससे 'प्रमाण' 25 प्रमाण कहा जाता है, अप्रमाण नहीं ? समाधान—जाने हुये विषयमें व्यभिचार (श्रन्यथापन) का न होना प्रामाण्य है। अर्थात् झानके द्वारा पदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो, श्रन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस झानका प्रामाण्य (सञ्चापन) है। इसके होनेसे ही झान प्रमाण 5 कहा जाता है और इसके न होनेसे श्रप्रमाण कहलाता है।

शङ्का—प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है १

समाधान-मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः' होती है। 'स्वतः उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारगोंसे पैदा होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है—उसके लिये 10 भिन्न कारण (गुणादि) श्रपेचित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके कारणोंसे श्रभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पित्तमें स्वतस्त्व है।' पर उनका यह कहना विचारपूर्ण नहीं है; क्यों कि ज्ञानसामान्य-की उत्पादक सामग्री (कारण) संशय श्रादि मिध्याज्ञानों में भी रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 15 सामग्री सम्यन्ज्ञान और मिथ्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 'संशयादि अप्रमाण हैं और सम्यक्तान प्रमाण है' यह विभाग (भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है। अतः जिस प्रकार संश-यादिमें अप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष श्रीर चाकचिक्य श्रादिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके श्रलावा कारण 20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण शानकी सामन्यसामग्रीसे भिन्न निर्मलता आदि गुणोंको अवश्य मानना चाहिये। अन्यथा प्रमाण और अप्रमाणका भेद नहीं हो सकता है।

शङ्का—प्रमाणता और अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 35 भी जायें तथापि अप्रमाणता परसे होती है और प्रमाणता तो स्वतः ही होती है। समाधान—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात तो विपरीत पद्ममें भी समान है। हम कह सकते हैं कि 'श्रप्रमा-गाता तो स्वतः होती है श्रीर प्रमाणता परसे होती है'। इसिल्ये श्रप्रमाणताकी तरह प्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्रमें कारण नहीं होती— 5 उसके लिये दूसरी ही सामग्री श्रावश्यक होती है उसी प्रकार श्रानसामान्यकी सामग्री प्रमाणज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि दो भिन्न कार्य श्रवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे होते हैं।

शङ्का-प्रामाण्यका निश्चय कैसे होता है ?

समाधान—अभ्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है और अनभ्य- 10 स्त विषयमें परसे होता है। तात्पर्य यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति तो सर्वत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित चिषयमें स्वतः और अपरिचित विषयमें परतः होता है।

शङ्का—अभ्यस्त विषय क्या है? श्रीर अनभ्यस्त विषय क्या है? समाधान—परिचित—कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताला- 15 बका जल वगैरह अभ्यस्त विषय हैं श्रीर अपरिचित—नहीं जाने हुये दूसरे गाँवके तालाबका जल वगैरह अनभ्यस्त विषय हैं। शङ्का—स्वतः क्या है ? श्रीर परतः क्या है ?

समाधान—ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही प्रामाण्यका निश्चय होना 'स्वतः' है चौर उससे भिन्न कारणोंसे 20 होना 'परतः' है।

उनमें से अभ्यस्त विषयमें 'जल है' इस प्रकार ज्ञान होनेपर ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणताका भी निश्चय अवश्य होजाता है। नहीं तो दूसरे ही क्ष्णमें जलमें सन्देहरहित प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति 25 अवश्य होती है। अतः अभ्यासदशामें तो प्रामाण्यका निश्चय स्वतः ही होता है। पर अनभ्यासदशामें जलकान होनेपर 'जल-कान मुने हुआ' इस प्रकारसे कानके स्वरूपका निश्चय हो जाने पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अर्थिकियाकान अथवा संवादकान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्चय अन्यसे न 5 हो—स्वतः ही हो तो जलकानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। पर सन्देह अवश्य होता है कि 'मुन्नको जो जलका कान हुआ है वह जल है या बाल्का ढेर ?'। इस सन्देहके बाद ही कमलों-की गन्ध, उण्डी हवाके आने आदिसे जिज्ञास पुरुष निश्चय करता है कि 'मुन्ने जो पहले जलका कान हुआ है वह प्रमाण 10 है—सबा है, क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं आ सक्ती है।' अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका निर्णय परसे ही होता है।

नैयायिक और वैशेषिकोंकी मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है। इसपर 15 हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। परन्तु प्रामाण्यका निश्चय 'परिचित विषयमें स्वतः ही होता है' यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे ही होता है' ऐसा अवधारण (स्वतस्त्वका निराकरण) नहीं हो सकता है। अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो परसे ही होती है, पर इपि (निश्चय) कभी (अभ्यस्त विषयमें) स्वतः और कभी (अनभ्यस्त विषयमें) परतः होती है। यही प्रमाण-परीक्षामें इपिको लेकर कहा है:—

"प्रमाणसे पदार्थों का झान तथा श्रभिलिषतकी प्राप्ति होती है और प्रमाणाभाससे नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निश्चय 25 अभ्यासदशामें स्वतः और अनभ्यासदशामें परतः होता है।" इस तरह प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन

लोगोंका यह भ्रम है कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका लच्चण वास्तविक लच्चण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके प्रमाण-लच्चणोंकी परीचा की जाती है।

बौद्धोंके प्रमाण-लच्चणकी परीचा-

'जो झान श्रविसंवादी है—विसंवादरहित है वह प्रमाण है' 5 ऐसा बीद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसमें श्रसम्भव दोष श्राता है। वह इस प्रकारसे हैं:—बीद्धोंने प्रत्यच्च श्रीर श्रनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं। न्यायिबन्दुमें कहा है "सम्यग्झान (प्रमाण)के दो भेद हैं:—१ प्रत्यच्च श्रीर २ श्रनुमान।'' उनमें न प्रत्यच्चमें श्रविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह 10 निर्विकल्पक होनेसे श्रपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण संशयादिक्प समारोपका निराकरण नहीं कर सकता है। श्रीर न श्रनुमानमें भी श्रविसंवादीपना सम्भव है,क्योंकि उनके मतके श्रनुसार वह भी श्रवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। इस तरह बीद्धोंका प्रमाणका लच्चण श्रसम्भव दोषसे दूषित होने- 15 से सम्यक् लच्चण नहीं है।

भाट्टोंके प्रमाण-लच्चणकी परीक्षा-

'जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अर्थका निश्चय कराने-बाला है वह प्रमाण है' ऐसा भाट्ट-मीमांसकोंकी मान्यता है; किन्तु उनका भी यह लक्षण श्रद्याप्ति दोषसे दूषित है। क्योंकि 20 उन्हींके द्वारा प्रमाणरूपसे माने हुये धारावाहिकज्ञान अपूर्वा-र्थप्राही नहीं हैं। यदि यह श्राशङ्का की जाय कि धारावाहिकज्ञान श्र्याले श्र्याले क्षणसे सहित श्रथको विषय करते हैं इसलिये अपूर्वार्थविषयक ही हैं। तो यह श्राशङ्का करना भी ठीक नहीं है। कारण, क्षण श्रत्यन्त सूक्षम हैं उनको लिखत करना—जानना 25 सम्भव नहीं है। श्रतः धारावाहिकज्ञानों में उक्त लक्त्एकी श्रव्याप्ति निश्चित है।

प्राभाकरोंके प्रमाण-लच्च एकी परीचा--

प्राभाकर—प्रभाकरमतानुयायी 'श्रानुभूतिको प्रमाणका 5 लक्षण' मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि 'श्रानुभूति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें श्रीर करणसाधन करनेपर भावरूप प्रमाणमें श्राट्याप्ति होती है। कारण, करण श्रीर भाव दोनोंको ही उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि शालिकानाथने कहा है:—

10 'जब प्रमाणशब्दको 'प्रिमितिः प्रमाणम्' इस प्रकार भाव-साधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता है श्रीर 'प्रमीयतेऽनेन' इस प्रकार करणसाधन करनेपर 'श्रात्मा श्रीर मनका सन्निकर्ष' प्रमाण होता है।' श्रतः श्रनुभूति (श्रनुभव)को प्रमाणका लच्चण माननेमें श्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए 15 यह लच्चण भी सुलच्चण नहीं है।

नैयायिकोंके प्रमाण-लच्च एकी परीचा-

'प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है' ऐसी नैयायिकोंकी मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणकपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अञ्याप्त है। 20 कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख आचार्य उदयनने स्वयं स्वीकार किया है कि 'तन्मे प्रमाणं शिवः' अर्थात् 'वह महेश्वर मेरे प्रमाण है'। इस अञ्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 25 व्याख्यान करते हैं कि 'जो प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका आश्रय हो वह प्रमाण है।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसङ्गत नहीं है।

क्योंकि प्रमासाधन श्रीर प्रमाश्रयमें से किसी एकको प्रमाण माननेपर लच्च एकी परस्परमें श्रव्याप्ति होती है। 'प्रमासाधन' रूप जब प्रमाणका लच्चण किया जायगा तब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणक्यमें लच्चण नहीं रहेगा श्रीर जब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणका लच्चण नहीं रहेगा श्रीर जब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाण एका लच्चण माना जायगा तब 'प्रमासाधन' रूप प्रमाण 5 लच्यमें लच्चण घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय श्रीर प्रमासाधन दोनोंको सभी लच्चोंका लच्चण माना जाय तो कहीं भी लच्चण नहीं जायगा। सिन्नकर्ष श्रादि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमाक्षे श्राश्रय नहीं हैं श्रीर ईश्वर केवल प्रमाका श्राश्रय है प्रमाका साधन नहीं है क्योंकि उसकी प्रमा ( श्रान ) नित्य है। प्रमाका पाधन भी हो श्रीर प्रमाका श्राश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणकच्य नहीं है। श्रतः नैयायिकोंका भी उक्त लच्चण सुलच्चण नहीं है।

श्रीर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलक्षण हैं। जैसे सांख्य 'इन्द्रियच्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं। जरत्रेयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, श्रादि। पर वे 15 सब विचार करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते। श्रतः उनकी यहाँ उपेक्षा कर दी गई है। श्रर्थात् उनकी परीक्षा नहीं की गई।

श्रतः यही निष्कर्ष निकला कि श्रपने तथा परका प्रकाश करने-वाला सविकल्पक श्रीर श्रपूर्वार्थप्राही सम्यग्ज्ञान ही पदार्थीके श्रज्ञानको दूर करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस 20 तरह जैनमत सिद्ध हुआ।

इसप्रकार श्रीजैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें प्रमाणका सामान्यलच्चण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश पूर्ण हुन्ना

# दूसरा प्रकाश

#### すると

प्रमाणिवशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारम्भ किया जाता है।

प्रमाणके भेद श्रीर प्रत्यक्तका लक्षण-

प्रमाणके दो भेद हैं:—१ प्रत्यच्च श्रीर यहाँ 'प्रत्यच्च' लच्य 5 २ परोच्च। 'विशद प्रतिभास (स्पष्ट ज्ञान)को प्रत्यच्च कहते हैं।' है,'विशदप्रतिभासत्व' लच्चण है। तात्पर्य यह कि जिस प्रमाणभूत ज्ञानका प्रतिभास (श्रथप्रकाश) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यच्च है।

शङ्का-'विशदप्रतिभासत्व' किसे कहते हैं १

समाधान—ज्ञानावरएकर्मके सर्वथा ज्ञयसे अथवा विशेष10 ज्ञयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली और शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभविसद्ध निर्मलता है वही निर्मलता 'विशदप्रतिभासत्व' है। किसी प्रामाणिक पुरुषके 'अग्नि है' इस प्रकारके वचनसे और 'यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि धुआँ है' इस प्रकारके धूमादि लिक्नसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेज्ञा 15 'यह अग्नि है' इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधिकता) देखी जाती है। वही विशेषता निर्मलता, विशदता और स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है। अर्थात् ये उसी विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पर्य यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम विशदप्रतिभासत्व है। भगवान् भट्टाकलक्कदेवने 20 भी 'न्यायविनिश्चय' में कहा है:—

'स्पष्ट, यथार्थ श्रीर सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्तका जन्मण कहा है।' इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्वादविद्यापित श्रीवादिराजने

5

'न्यायविनिश्चयविवरण' में इस प्रकार किया है कि "निमलप्रति-भासत्व ही स्पष्ठत्व है और यह प्रत्येक विचारकके श्रनुभवमें श्राता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना श्रावश्यक नहीं है"। श्रतः विशद्प्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

बीद्धोंके प्रत्यस-लस्रणका निराकरण-

बौद्ध 'कल्पनापोढ—निर्विकल्पक और अभ्रान्त-भ्रान्तिरहित क्षानको प्रत्यच्च' मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यच्चके लच्चएमें जो दो पद विये गये हैं। उनमें 'कल्पनापोढ' पदसे सिवकल्पककी और 'अभ्रान्त' पदसे मिध्याज्ञानों की ज्यावृत्ति की 10 गई है। फलितार्थ यह हुआ कि 'जो समीचीन निर्विकल्पक ज्ञान है वह प्रत्यच्च है। किन्तु उनका यह कथन बालचेष्ठामात्र हैं— सयुक्तिक नहीं हैं। क्यों कि निर्विकल्पक संशयादिक्प समारोपका विरोधी (निराकरण करनेवाला) न होनेसे प्रमाण हो नहीं हो सकता है। कारण, निश्चयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता ज्यबस्थित 15 (सिद्ध) होती है। तब वह प्रत्यच्च कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है।

शङ्का—निर्विकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है; क्योंकि वह अर्थसे उत्पन्न होता है। परमार्थसत्—वास्तविक है और स्वतक्णजन्य है। सविकल्पक नहीं, क्योंकि वह अपरमार्थभूत सामान्यकों विषय 20 करनेसे अर्थजन्य नहीं है ?

समाधान—नहीं; क्योंकि अर्थ प्रकाशकी तरह झानमें कारण नहीं हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

श्रन्वध (कारणके होनेपर कार्यका होना) श्रीर व्यतिरेक (कारणके श्रभावमें कार्यका न होना) से कार्यकारण भाव जाना 25

जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली, चूहे श्रादिको ज्ञान पैदा होता है श्रीर उसके सद्भावमें भी उल्लू वगैरह-को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। श्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 5 साथ अन्वय श्रीर व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता है उसी प्रकार अर्थ (परार्थ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि अर्थके अभावमें भी केशमशका दिज्ञान उत्पन्न होता है। ( और अर्थके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर अन्यमनस्क या सुप्तादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 10 अर्थजन्य कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है। परीचा-मुखमें भी कहा है- 'श्रर्थ श्रीर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं'। दूसरी बात यह है, कि प्रमाशतामें कारण श्रर्थाव्यभिचार (श्रर्थके श्रभाव में ज्ञानका न होना) है, श्रथंजन्यता नहीं। कारण, स्वसंवेदन प्रत्यत्त विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहाँ यह 15 नहीं कहा जासकता कि स्वसंवेदन प्रत्यत्त चूँ कि श्रपनेसे उत्पन्न होता है इसलिये वह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनेसे ही पैदा नहीं होती। किन्तु अपनेसे भिन्न कारगोंसे पैदा होती है।

शङ्का—यदि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न नहीं होता तो वह अर्थका

20 प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान—दीपक घटादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता फिर भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर आपको सम्तोष कर लेना चाहिये। अर्थात् दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अर्थसे उत्पन्न

25 न होकर उसे प्रकाशित करता है।

शङ्का-कानका विषयके साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा कि

घटज्ञानका घट ही विषय है, पट नहीं है ? हम तो ज्ञानको अर्थ-जन्य होनेके कारण अर्थजन्यताको ज्ञानमें विषयका प्रतिनियामक मानते हैं और जिससे ज्ञान पैदा होता है उसीको विषय करता है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप नहीं मानते हैं ?

समाधान—हम योग्यताको विषयका प्रतिनियामक मानते हैं। जिस ज्ञानमें जिस अर्थके प्रहण करनेकी योग्यता (एक प्रकारकी शिक्त) होती है वह ज्ञान उस ही अर्थको विषय करता है—अन्य-कोन हीं।

शङ्का-योग्यता किसे कहते हैं १

10

समाधान—अपने आवरण (ज्ञानको ढकनेवाले कर्म )के ज्ञयो-परामको योग्यता कहते हैं। कहा भी है:—'अपने आवरणकर्मके ज्योपरामरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदार्थकी व्यवस्था करता है'। तात्पये यह हुआ कि आत्मामें घटज्ञानावरणकर्मके हटनेसे उत्पन्न हुआ घटज्ञान घटको ही विषय करता है, पटको नहीं। इसी 15 प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने अपने ज्ञयोपरामको लेकर अपने अपने ही विषयोंको विषय करते हैं। अतः ज्ञानको अर्थजन्य मानना अनावश्यक और अयुक्त है।

'ज्ञान अर्थके आकार होने से अर्थको प्रकाशित करता है।' यह मान्यता भी उपर्युक्त विवेचनसे खंडित हो जाती है। क्यों कि दीपक, 20 मिए आदि पदार्थों के आकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते हुये देखे जाते हैं। अतः अर्थाकारता और अर्थजन्यता ये दोनों ही प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु अर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक है। पहले जो सविकल्पकके विषयभूत सामान्यको अपरमार्थ बता-कर सविकल्पकका खण्डन किया है वह भी ठीक नहीं है; क्यों कि 25 5

किसी प्रमाणसे बाधित न होनेके कारण सविकल्पकका विषय परमार्थ (वास्तविक) ही है। बल्कि बीद्धीके द्वारा माना गया स्वल-चण ही आपत्तिके योग्य है। अतः प्रस्यच निर्विकल्पकरूप नहीं है—सविकल्पकरूप ही है।

#### यौगाभिमत समिकर्षका निराकरण-

नैयायिक और वैशेषिक सिन्नकर्ष (इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध ) को प्रत्यन्त मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्यों कि सिन्नकर्ष अनेतन है। वह प्रमितिक प्रति करण कैसे हो सकता है १ प्रमितिक प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कैसे १ और जब प्रमाण ही नहीं, तो प्रत्यन्त कैसे १

हूसरी बात यह है, कि चत्तु इन्द्रिय रूपका ज्ञान सिन्नकर्षके बिना ही कराती है, क्योंकि वह अप्राप्यकारी है। इसिन्नये सिन्नक्षके अभावमें भी प्रत्यस्ज्ञान होनेसे प्रस्यस्पे सिन्नकर्षरूपता ही नहीं है। चत्तु इन्द्रियको जो यहाँ अप्राप्यकारी कहा गया है वह असिद्ध नहीं है। कारण, प्रत्यस्पे चत्तु इन्द्रियमें अप्राप्यकारिता ही प्रतीत होती है।

शहा-यद्यपि चत्तु इन्द्रियकी प्राध्यकारिता (पदार्थको प्राप्त करके प्रकाशित करना ) प्रस्थक्त मालूम नहीं होती तथापि उसे परमाणुकी तरह अनुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर-20 माणु प्रत्यक्तसे सिद्ध न होनेपर भी 'परमाणु है, क्योंकि स्कम्धादि कार्थ अन्यथा नहीं हो सकते' इस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती है उसी प्रकार 'चत्तु इन्द्रिय पदार्थको प्राप्त करके प्रकाश करनेवाली है, क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय है (बाहरसे देखी जानेवाली इन्द्रिय है) जो बहिरिन्द्रिय है वह पदार्थको प्राप्त करके ही 25 प्रकाश करती है, जैसे स्पर्शन इन्द्रिय' इस अनुमानसे चत्तुमें प्राप्यकारिताकी सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सिन्निकर्ष है। श्रतः चतु इन्द्रियमें सिन्निकर्षकी श्रव्याप्ति नहीं है। अर्थात् चतु इन्द्रिय भी सिन्निकर्षके होनेपर ही रूपज्ञान कराती है। इसितए सिन्निकर्षको प्रत्यक्ष माननेमें कोई दोष नहीं है ?

समाधान-नहीं; यह अनुमान सम्यक् अनुमान नहीं है- 5

त्रनुमानाभास है। यह इस प्रकारसे है:-

इस अनुमानमें 'चलु' परसे कीनसी चलुको पल बनाया है ? लीकिक(गोलकरूप) चलुको अथवा अलीकिक (किरणरूप)चलुको ? पहले विकल्पमें, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय नामका हेत्या-भास) है; क्योंकि गोलकरूप लीकिक चलु विषयके पास जाती हुई 10 किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्तसे बाधित है। दूसरे विकल्पमें, हेतु आश्रयासिद्ध है; क्योंकि किरणरूप अलीकिक चलु अभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि युक्तकी शाखा और चन्द्रमाका एक ही कालमें प्रहण होनेसे चलु अप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है। अतः उपर्युक्त अनुमानगत हेतु 15 कालात्ययापदिष्ट और आश्रयासिद्ध होनेके साथ ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सिद्धकर्षके बिना भी चलुके द्वारा रूपज्ञान होता है। इसलिये सिन्नकर्ष अन्याप्त होनेसे प्रत्यक्तका स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई।

इस सिन्नकिषे अप्रामाण्यका विस्तृत विचार प्रमेयकमलमार्त- 20 एडमें [१-१ तथा २-४] अच्छी तरह किया गया है। संमहमन्थ होने के कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दीपिकामें उसका विस्तार नहीं किया। इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यच है चौर न यौगोंका इन्द्रियार्थसिन्नकर्ष। फिर प्रत्यचका जच्छा क्या है १ विशादप्रतिभासस्यक्षम झान ही प्रत्यच है, यह भने प्रकार 25 सिद्ध हो गया।

प्रत्यत्तके हो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यत्तका लक्षण श्रीर इसके भेदोंका निरूपण—

वह प्रत्यक्ष दो प्रकारका है:-- १ सांव्यवहारिक श्रीर २ पार-्मार्थिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांत्र्यवह।रिक प्रत्यच कहते हैं। 5 तात्पर्य यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यच है। उसके चार भेद हैं :- १ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय और प्र धारणा। इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्ध होनेके बाद उत्पन्न हुये सामान्य अवभास(दर्शन)के अनन्तर होनेवाले और अवान्तरसत्ता-जातिसे युक्त वस्तुको प्रहणा करनेवाल ज्ञानविशेषको अवप्रह 10 कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है।' यह ज्ञान संशय नहीं है, क्यों कि विषयान्तरका निराकरण करके अपने विषयका ही निश्चय कराता है। और संशय उससे विपरीत लच्च एवाला है। जैसा कि राज-वात्तिकमें कहा है:-- "संशय नानार्थविषयक, अनिश्चयात्मक और श्रन्यका श्रव्यवच्छेदक होता है। किन्तु श्रवप्रह एकार्थविषयक, 15 निश्चयात्मक और अपने विषयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक होता है।" राजवार्त्तिकभाष्यमें भी कहा है :- "संशय निर्णयका विरोधी है, परन्तु अवप्रह नहीं है।" फलितार्थ यह निकला कि संशयज्ञानमें पदार्थका निश्चय नहीं होता और अवपहमें होता है। श्रतः श्रवप्रह संशयज्ञानसे पृथक है।

20 अवप्रहसे जाने हुये अर्थमें उत्पन्न संशयको दूर करनेके लिए ज्ञाताका जो अभिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। जैसे अवप्रहज्ञानके द्वारा 'यह पुरुष है' इस प्रकारका निश्चय किया गया था, इसमें यह 'दिल्लिएी' है अथवा 'उत्तरीय' इस प्रकारके सन्देह होनेपर उसको दूर करनेके लिये 'यह दिल्लिएी होना 25 चाहिये' ऐसा ईहा नामका ज्ञान होता है। भाषा, वेष और भूषा आदिके विशेषको जानकर यथार्थताका निश्चय करना अवाय है। जैसे 'यह दक्तिणी ही है।'

श्रवायसे निश्चित किये पदार्थको कालान्तरमें न भूलनेकी शिक्तसे उसीका ही झान होना धारणा है। जिससे अधिष्यमें भी 'वह' इस प्रकारका स्मरख होता है। तात्पर्य यह कि प्र पदार्थका निश्चय होनेके बाद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार (वासना) स्थिर हो जाता है श्रीर जो स्मरणका जनक होता है चही धारणाझान है। श्रत एव धारणाका दूसरा नाम संस्कार भी है।

शङ्का—ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञानसे प्रहल किये क्ष हुये पदार्थको ही प्रहण करते हैं। अतः धारावाहिकज्ञानकी तरह अप्रमाण हैं १

समाधान—नहीं; भिन्न विषय होनेसे अगृहीतार्थपाही हैं। अर्थान—पूर्वमें प्रहण नहीं किये हुये विषयको ही प्रहण करते हैं। जो पदार्थ अवप्रह ज्ञानका विषय है यह ईहाका नहीं है। और जो 15 ईहाका है वह अवायका नहीं है। तथा जो अवायका है वह धारणाका नहीं है। इस तरह इनका विषयभेद विल्कुल स्पष्ट है और उसे बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते हैं।

ये अवग्रहादि चारों झान जब इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं जब इन्द्रियमत्यस कहे जाते हैं। और जब अनिन्द्रिय—सनके द्वारा 20 पैदा होते हैं तब अनिन्द्रियमस्यस कहे जाते हैं। इन्द्रियाँ पाँच हैं—१ स्पर्शन, २ रसना, ३ घास, ४ चसु और ४ भोत्र। अनि-

१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत्'—लघी०स्वोपझविवृ०का ६१ वैशेषिकदर्शनमें इसे (धारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है और उसे स्मृतिजनक माना है।

निष्ठ केवल एक मन है। इन दोनों के निमित्तसे होनेवाला यह चवपहादिक्प झान सोकव्यवहारमें प्रत्यच्च प्रसिद्ध है। इसलिये यह सांव्यवहादिक प्रत्यच्च कहा जाता है। परीक्षामुखमें भी कहा है:—"इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाले एक देश स्पष्ट झान-को सांव्यवहादिक प्रत्यच्च कहते हैं।" और यह सांव्यवहादिक प्रत्यच्च अमुख्य प्रत्यच्च है—गीएक्पसे प्रत्यच्च है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध होता है। वास्तवमें तो परोच्च ही है। कारण, वह मतिझान है और मतिझान परोच्च है।

#### शङ्का-मतिज्ञान परोच्न कैसे है १

क्यागमका वचन है। सूत्रका अर्थ यह है कि प्रथमके दो ज्ञान मितज्ञान और श्रुतज्ञान परोच्च प्रमास्य हैं। यहाँ सांव्यहारिक प्रस्वकों जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचारमें निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है। अर्थान्—इन्द्रिय और अनिन्द्रिय अर्थ कहा गया है। इस सम्बन्धमें और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है। इतना विवेचन पर्याप्त है।

पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण और उसके भेदोंका कथन— सम्पूर्णरूपसे स्पष्ट झानको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 20 ज्ञान समस्त प्रकारसे निर्मल है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसी-को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं।

उसके दो भेद हैं—एक सकत प्रत्यच और दूसरा विकल प्रत्यच । उनमेंसे कुछ पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान विकल पारमार्थिक है। उसके भी दो भेद हैं—१ अवधिक्षान और २ 25 सकपर्यवज्ञान । अवधिक्षानावरण और वीर्यान्तस्वयकमें इसी- पशमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्तिकद्रव्यमात्रको विषय करनेवाले झानको अवधिकान कहते हैं। मनःपर्ययकानावरण और वीर्यान्न्तरायकर्मके ख्योपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनने स्थित पदार्थको जाननेवाले झानको मनःपर्ययकान कहते हैं। मितकान-की तरह अवधि और मनःपर्ययकानके भी भेद और प्रभेद हैं, उन्हें 5 तस्वार्थराजवार्त्तिक और श्लोकवार्त्तिकभाष्यसे जानना चाहिये।

समस्त द्रव्यों श्रीर उनकी समस्त पर्यायों को जानने वाले ज्ञान-को सकलप्रत्यच्च कहते हैं। वह सकल प्रत्यच्च ज्ञानवरण श्रादि घातियाकर्मों के सम्पूर्ण नाशसे उत्पन्न केवलज्ञान ही है। क्यों कि "समस्त द्रव्यों श्रीर समस्तपर्यायों में केवलज्ञानकी प्रवृत्ति है" 10 ऐसा तत्त्वार्थसूत्रका उपदेश है।

इस प्रकार अवधिकान, मनःपर्ययक्कान और केषलकान वे तीनों क्कान सब तरहसे स्पष्ट होनेके कारण पारमार्थिक प्रस्यक्क हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र आत्माकी अपेका लेकर उत्पन्न होते हैं—इन्द्रियादिक परपदार्थकी अपेका नहीं लेते। 15

शङ्का—केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु अविध श्रीर मनःपर्ययको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्त हैं १

समाधान—नहीं; सकलपना और विकलपना यहाँ विषयकी अपेक्षासे है। स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:— 20 चूँ कि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों और पर्यायोंको विषय करनेवाला है, इसिलये वह सकल प्रत्यक्त कहा जाता है। परन्तु अवधि और मनःपर्यय कुछ पदार्थोंको विषय करते हैं, इसिलये वे विकल कहे जाते हैं। लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताकी शनि नहीं होती। क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलार्थविषयता नहीं है—पूर्व 35

निर्मसंता है और वह पूर्ण निर्मसता केवलज्ञानकी तरह अवधि और मनःपर्वयमें भी अपने विषयमें विद्यमान है। इसस्तिये वे होनों भी पारमार्थिक ही हैं।

अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय प्रत्यंत्र न हो सकनेकी देशका और उसका समाधान--

राष्ट्रा—अस नाम चत्तु आदि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता लेक्द जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्त कहना ठीक है, अन्य (इन्द्रियनिरपेक्त अवधिज्ञानादिक) को नहीं १

समाधान—यह राद्धा ठीक नहीं है; क्यों कि आरमामात्रकी कि आपेक्षा रखनेवाले और इन्द्रियों की अपेक्षा न रखनेवाले भी अविध, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहने में कोई विरोध महीं है। कारण, प्रत्यक्षताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय-जन्यता नहीं। और वह राष्ट्रता इन तीनों ज्ञानों में पूर्णक्षपक्षे है। इसीलिये मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यय और केवल कि इन पाँच ज्ञानों में 'आये परोक्षम' [त० सू० १-११] और 'प्रत्यक्ष मन्यत' [त० सू० १-११] इन दो सूत्रों द्वारा प्रथमके मित और श्रुत इन दो ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोक्ष तथा अविध, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको पराक्ष कहा है।

सङ्गा-फिर ये प्रत्यक्षशब्दके वाच्य कैसे हैं ? अर्थात् इनको २० प्रत्यक्षशब्दसे क्यों कहा जाता है ? क्यों कि श्रच नाम ता इन्द्रियों-का है और इन्द्रियोंकी सहायतासे होनेवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रस्थकशब्दसे कहने योग्य है ?

समाधान हम इन्हें कृतिसे प्रत्यक्त कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्तान्तके न्युत्पत्ति (यौगिक) अर्थकी अपेद्या न करके अवधिः ३९ आदि आनोंसे प्रत्यक्तान्तकी प्रकृति होती है और प्रवृत्तिसे निभित्त रे सप्टता है। और वह उक्त तीनों ज्ञानों में मीजूद है। अतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यन्त कहा जाता है।

श्रथवा, न्युत्पत्ति श्रथं भी इनमें मीजूद है। 'श्रक्णोति न्याप्नोति ज्ञानातीति श्रव् श्रात्मा' श्रथांत्—जो न्याप्त करे—जाने उसे श्रव्स कहते हैं श्रीर वह श्रात्मा है। इस न्युत्पत्तिको लेकर श्रव्स शब्द- 5 का श्रथं श्रात्मा भी होता है। इसिलये उस श्रव्स—शात्मामात्रकी श्रपेत्ता लेकर उत्पन्न होनेवाले झानको प्रत्यत्त कहनेमें क्या वाधा है ? श्रथांत् कोई बाधा नहीं है।

शङ्का—यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अप्रत्यस् फहलायेगा ?

समाधान—हमें खेद है कि आप भूल जाते हैं। हम कह । आये हैं कि इन्द्रिजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्त है। अतः वह चस्तुतः अप्रत्यक्त हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है।

इस उपर्युक्त विवेचनसे 'इन्द्रियनिरपेश ज्ञानको परोक्त' कहने-की मान्यताका भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि अधिशदता 15 (अस्पष्टता) को ही परोक्तका लक्षण माना गया है। तात्पर्य यह

१ व्युत्पत्तिनिमित्त प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न हुन्ना करता है। जैसे गो-शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त गब्छतीति गौः' जो गमन करे वह गौ है, इस प्रकार 'गमनिकया' है न्नीर प्रवृत्तिनिमित्त 'गोत्व' है। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त (गमनिकया) को ही प्रवृत्तिमें निमित्त माना जाय तो बेटी या खड़ी गायमें पोशब्दकी प्रवृत्ति नहीं होसकती न्नीर गमन कर रहे मनुष्यादिकमें भी गौन्शब्दकी प्रवृत्तिका प्रसङ्ग न्नायेगा। त्रातः गोशब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त व्युत्पत्तिनिमित्तसे भिन्न 'गोत्व' है। उसी प्रकार प्रकृतमें प्रत्यव्दशब्दकी प्रवृत्तिमें व्युत्पत्तिनिमित्त 'श्रद्धाश्रितत्व'से भिन्न 'स्पष्टत्व' है। खतः अविच स्नादि तीनों श्रानांको प्रत्यन्त कहनेमें कोई द्याचा नहीं है। कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेचता प्रत्यचतामें प्रयोजक नहीं है। उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेचता भी परोचतामें प्रयोजक नहीं है। किन्तु प्रत्यचतामें स्पष्टताकी तरह परोचतामें अस्पष्टता कारण है।

राङ्का—'अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है' यह कहना बड़े साहसकी बात 5 है; क्योंकि वह असम्भव है। यदि असम्भवकी भी कल्पना करें तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना होनी चाहिये ?

समाधान—नहीं; आकाशके फूल आदि अप्रसिद्ध हैं। परन्तु अतीन्द्रिय प्रत्यदा प्रमाणसे सिद्ध है। वह इस प्रकारसे है:— 'केवलज्ञान' जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पज्ञानी कपिल आदिके असम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि अरहन्त भगवान सर्वज्ञ हैं।

प्रसङ्गवश शङ्का—समाधान पूर्वक सर्वज्ञकी सिद्धि— शङ्का—सर्वज्ञता ही जब अप्रसिद्ध है तब आप यह कैसे कहते हैं कि 'अर्हन्त भगवान सर्वज्ञ हैं'? क्योंकि जो सामान्यतया 15 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं; सर्वज्ञता अनुमानसे सिद्ध है। वह अनुमान इस प्रकार है—सूक्त, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्त हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे अग्नि आदि 20 पदार्थ। स्वामी समन्तभद्रने भी महाभाष्यके प्रारम्भमें आप्तमी-

१ महाभाष्यसे सम्भवतः ग्रन्थकारका आश्रय गन्धहस्तिमहाभाष्यसे बान पहता है क्योंकि जनभुति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्रने 'तत्त्वार्थ-स्त्र' पर 'गन्बहस्तिमहामाष्य' नामकी कोई बृहद् टीका लिस्ती है और आप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अस्तित्वमें विद्वानोंका मतमेद है। इसका कुछ विचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें।

मांसाप्रकरणमें कहा है:—"सूरम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यच्च हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे अग्नि आदि। इस अनुमानसे सर्वज्ञ भन्ने प्रकार सिद्ध होता है।"

सूदम पदार्थ वे हैं जो स्वभावसे विषक्तृष्ट हैं-दूर हैं, जैसे परमाणु आदि । अन्तरित वे हैं जो कालसे विप्रकृष्ट हैं, जैसे राम 5 आदि। दूर वे हैं जो देशसे विश्कृष्ट हैं, जैसे मेरु आदि। ये 'ख-भाव, काल और देशसे विप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी-के प्रत्यत्त हैं' यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्दका ऋथे 'प्रत्यत्त्रज्ञान-के विषय' यह विवित्तित है, क्योंकि विषयी (ज्ञान)के धर्म (जानना) का विषयमें भी उपचार होता है। 'श्रनुमानसे जाने जाते हैं' यह 10 हेतु है। 'श्रग्नि श्रादि' दृष्टान्त है। 'श्रग्नि श्रादि' दृष्टान्तमें 'श्रनुमान-से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसीके प्रत्यच्च हैं' इस साध्यके साथ पाया जाता है। श्रतः वह परमाशु वगैरह सूर्मादि पदार्थीमें भी किसीकी प्रत्यच्चताको श्रवश्य सिद्ध करता है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार श्राग्नि श्रादि श्रनुमानसे जाने जाते हैं। श्रत एव वे किसीके 15 प्रत्यस भी होते हैं। उसी प्रकार सूदमादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ चुँकि हम लोगोंके द्वारा अनुमानसे जाने जाते हैं। अत एव वे किसीके प्रत्यक्ष भी हैं श्रीर जिसके प्रत्यक्त हैं वही सर्वज्ञ है। परमाणु श्रादि-में 'श्रनुमानसे जाने जाते हैं' यह हेतु श्रसिद्ध भी नहीं है क्योंकि उनको अनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं है। अर्थात् 20 —सभी मतवाले इन पदार्थीको अनुमेय मानते हैं।

शङ्का—सूदमादि पदार्थोंको प्रत्यत्त सिद्ध करनेके द्वारा किसी-के सम्पूर्ण पदार्थोंका प्रत्यत्तकान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु वह अतीन्द्रिय है—इन्द्रियोंकी अपेन्ना नहीं रखता है, यह कैसे ?

समाधान-इसप्रकार-यदि वह ज्ञान इन्द्रिजन्य हो तो 25

सम्पूर्ण पदार्थीको जाननेवाला नहीं हो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ अपने योग्य विषय (सिन्निहित ख्रीर बर्तमान अर्थ) में ही ज्ञानको उत्पन्न कर सकती हैं। ख्रीर सूद्रमादि पदार्थ इन्द्रियोंके योग्य विषय नहीं हैं। ख्रतः वह सम्पूर्णपदार्थविषयक ज्ञान अनेन्द्रियक ही है—इन्द्रियोंकी अपेन्तासे रहित ख्रतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकारसे सर्वज्ञको माननेमें किसी भी सर्वज्ञवादीको विवाद नहीं है। जैसा कि दूसरे भी कहते हैं:—"पुण्य-पापादिक किसीके प्रत्यन्त हैं; क्योंकि वे प्रमेय हैं।"

सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके श्रर्हन्तके सर्वज्ञताकी सिद्धि-

10 शङ्का—सम्पूर्ण पदार्थोंको साद्यात् करनेवाला श्रतीन्द्रिय प्रत्यत्त्वज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह श्ररहन्तके हैं. यह कैसे १ क्योंकि 'किसीके' यह सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द सामान्यका ज्ञापक होता है १

समाधान—सत्य है। इस अनुमानसे सामान्य सर्वज्ञकी

15 सिद्धि की है। 'अरहन्त सर्वज्ञ हैं' यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध करते हैं। वह अनुमान इस प्रकार हैं:—अरहन्त मर्वज्ञ होनेके योग्य हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं, जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्दोष नहीं है, जैसे रथ्यापुरुष (पागल)।' यह केवलव्यतिरेकी हेतु जन्य अनुमान है।

20 आवरण श्रीर रागादि ये दोष हैं श्रीर इनसे रहितताका नाम निर्दोषता है। वह निर्दोषता सर्वज्ञताक विमा नहीं होसकती है। क्योंकि जो कि खिज्ञ है—श्रल्पज्ञानी है उसके श्रावरणादि दोषोंका अभाव नहीं है। श्रतः श्ररहन्तमें रहनेवाली यह निर्दोषता उनमें

१ 'सम्बद्धं वर्र्तमानं च गृह्यते चत्तुगदिना'—मी०ऋग्ने० ४ श्लोक ८४।

सर्वज्ञताको अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त-परमेष्ठीमें उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन होनेसे सिद्ध होती है। युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन भी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संसार और मुक्ति तथा संसारके कारण तस्त्र और अनेकधमयुक्त चेतन तथा अचेतन तस्त्व प्रत्यचादि प्रमाणसे 5 बाधित न होनेसे अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि अरहन्तके द्वारा उपदेशित तस्त्वोंमें प्रत्यचादि प्रमाणोंसे कोई बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवक्ता हैं। और यथार्थवक्ता होनेसे निर्दोष हैं। तथा निर्दोष होनेसे सर्वज्ञ हैं।

शङ्का—इस प्रकार अरहन्तके सर्वज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 10 वह अरहन्तके ही है, यह कैसे १ क्योंकि किपल आदिके भी वह सम्भव है १

समाधान—किपल श्रादि सर्वज्ञ नहीं हैं; क्योंकि वे सदोष हैं।
श्रीर सदोष इसिलये हैं कि वे युक्ति श्रीर शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी 15 इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति श्रादिक तत्त्व श्रीर सर्वथा एकान्त तत्त्व प्रमाणसे बाधित हैं। श्रतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं। श्रद्धन्त ही सर्वज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्रने भी कहा हैं:—"हें श्रद्धन् । वह सर्वज्ञ श्राप ही हैं, क्योंकि श्राप निदीष हैं। निदीष इसिलये हैं कि युक्ति श्रीर श्रापमसे श्रापके वचन अविरुद्ध हैं— 20 युक्ति तथा श्रागमसे उनमें कोई विरोध नहीं श्राता। श्रीर वचनों में विरोध इस कारण नहीं है कि श्रापका इष्ट (मुक्ति श्रादि तत्त्व) प्रमाणसे बाधित नहीं है। किन्तु तुन्हारे अनेकान्त मतरूप श्रमृतका पान नहीं करनेवाले तथा सर्वथा एकान्ततत्त्वका कथन करनेवाले श्रीर श्रानेको श्राप्त समभनेके श्रीममानसे दग्ध हुए एकान्तवा- 25 दियोंका इष्ट (श्रीभमन तत्त्व) प्रस्थक्ते बाधित है।"

इस तरह इन दो कारिकाओं के द्वारा पराभिमततत्त्वमें बाधा और स्वाभिमततत्त्वमें अबाधा इन्हीं दोके समर्थनको लेकर 'भावे-कान्ते' इस कारिकाके द्वारा प्रारम्भ करके 'स्वात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका तक आप्रमीमांसाकी रचना की गई है। अर्थात्— 5 अपने द्वारा माने तत्त्वमें केसे बाधा नहीं है १ और एकान्तवादियों-के द्वारा माने तत्त्वमें किस प्रकार बाधा है १ इन दोनोंका विस्तृत विवेचन स्वामी समन्तभद्रने 'आप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते' इस कारिका ६ से लेकर 'स्वात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका ११२ तक किया है। अतः यहाँ और अधिक विस्तार नहीं किया जाता।

इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही है, यह सिद्ध हो गया। और उनके वचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित अतीन्द्रिय अवधि और मनः पर्ययञ्चान भी सिद्ध हो गये। इस तरह अतीन्द्रिय प्रत्यत्त निर्दोष (निर्वाध) है—उसके माननेमें कोई दोष या वाधा नहीं है। अतः प्रत्यत्तके सांव्यवहारिक और परमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हुये।

इसप्रकार श्रीजैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्याय-दीपिकामें प्रत्यचप्रमाणका प्रकाश करनेवाला दूसरा प्रकाश पूर्ण हुआ।

# तीसरा प्रकाश

ちかのよう

दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्त प्रमाणका निरूपण करके इस प्रकाशमें परोक्त प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

परोक्त प्रमाणका लक्तरा—

श्रविशद प्रतिभासको परोक्त कहते हैं। यहाँ 'परोक्त' लक्ष्य है, 'श्रविशदप्रतिभासत्व' लक्ष्य है। तात्पर्य यह कि जिस झानका 5 प्रतिभास विशद—स्पष्ट नहीं है वह परोक्त प्रमाण है। विशदता-का लक्षण पहले बतला आये हैं उससे भिन्न अविशदता है। उसीको अस्पष्टता कहते हैं। यह अविशदता भी विशदताकी तरह अनुभवसे जानी जाती है।

'जो ज्ञान केवल सामान्यको विषय करे वह परोत्त है' ऐसा 10 कोई (बीद्ध) परोत्तका लहाए करते हैं। परम्तु वह ठीक नहीं है; क्यों कि प्रत्यक्तकी तरह परोत्त भी सामान्य और विशेषहप वस्तुको विषय करता है। और इसलिए वह लहाए असम्भव दोष युक्त है। जिस प्रकार प्रत्यक्त घटादि पदार्थों में प्रवृत्त होकर उनके घटत्वा-दिक सामान्यकारको और घटच्यिकहप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 15 कारको एक साथ ही विषय करता हुआ। उपलब्ध होता है उसी प्रकार परोत्त भी सामान्य और विशेष दोनों आकारों को विषय करता हुआ। उपलब्ध होता है। इस कारए 'केवल सामान्यको विषय करता हुआ। उपलब्ध होता है। इस कारए 'केवल सामान्यको विषय करता हुआ। उपलब्ध होता है। आप तु अविश्वरता ही परोक्तका लक्षण है। सामान्य और विशेषमें से किसी एकको 20 विषय करनेवाला माननेपर तो प्रमास्ता ही नहीं बन सकती है। क्यों कि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वहप वस्तुको विषय करनेवालो माननेपर तो प्रमासाता ही नहीं बन सकती है। क्यों कि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वहप वस्तुको विषय करनेवालो माने गये हैं। कहा भी है:—"सामान्य और

विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है।" अतः अविशद ( अस्पष्ट ) प्रतिभासको जो परोक्तका लक्त्रण कहा है वह विल्कुल ठीक है।

परोच्च प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तरकी सापेचताका

उस परोत्त प्रमाणके पाँच भेद हैं:—१ स्वृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान और ४ आगम। ये पाँचो ही परोत्त प्रमाण आनानतरकी अपेत्तासे उत्पन्न हाते हैं। स्मरणमें पूर्व अनुभवकी अपेत्ता होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुमानमें लिङ्गदर्शन, वर्कमं अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञानकी, अनुमानमें लिङ्गदर्शन, व्याप्तिस्मरण आदिकी और आगममें शब्दअवण, सङ्केतप्रहण (इस शब्दका यह अर्थ है, इस प्रकारके सङ्केतके प्रहण) आदिकी अपेत्ता होती है। किन्तु प्रत्यत्त प्रमाणमें ज्ञानान्तरकी अपेत्ता नहीं होती, वह खतन्त्ररूपसे—ज्ञानान्तरिं में ही उत्पन्न होता है। स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरिं पत्त अपने अपने निरूपण-

प्रथमतः उदिष्ट स्मृतिका निरूपण-

स्मृति किसे कहते हैं ? 'वह' इस प्रकारसे उल्लिखित होने-वाले और पहले अनुभव किये हुये पदार्थको विषय करनेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं। जैसे 'वह देवदत्त'। यहाँ पहले अनुभव 20 किया हुआ ही देवदत्त 'वह' राब्दके द्वारा जाना जाता है। इस-लिये यह ज्ञान 'वह' राब्दसे उल्लिखित होनेवाला और अनुभूत पदार्थको विषय करनेवाला है। जिसका अनुभव नहीं किया उसमें यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है और वह अनुभव धारणारूप ही कारण होता है; क्योंकि पदार्थमें अव-25 प्रहादिक ज्ञान हो जानेपर भी धारणाके अभावमें स्मृति उत्पन्न

25

नहीं होती। कारण, धारणा आत्मामें उस प्रकारका संस्कार पैदा करती है, जिससे वह कालान्तरमें भी उस अनुभूत विषयका समरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ 'वह' शब्दसे उल्लिखित होनेवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है।

शङ्का—यद्भिधारणाके द्वारा प्रहण किये विषयमें ही स्मरण 5 उत्पन्न होता है तो गृहीतपाही होनसे उसके श्रप्रमाणताका प्रसङ्ग श्राता है ?

समाधान—नहीं; ईहा श्रादिककी तरह स्मरणमें विषयभेद मौजूद है। जिस प्रकार श्रवश्रहादिकके द्वारा प्रहण किये हुये श्रथंको विषय करनेवाले ईहादिक झानों में विषयभेद होने से श्रपने विषय- 10 सम्बन्धी संशयादिक्षप समारोपको दूर करने के कारण प्रमाणता है उसी प्रकार स्मरणमें भी धारणांक द्वारा प्रहण किये गये विषयमें प्रवृत्ति होनेपर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणांका विषय इदन्तासे युक्त श्रर्थान 'यह' है—'यह' शब्दके प्रयोगपूर्वक उल्लिखित होता है श्रीर स्मरणका तत्तासे युक्त श्रर्थान 'वह' है—'वह' शब्दके 15 द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पर्य यह कि धारणांका विषय तो वर्त्त-मानकालीन है श्रीर स्मरणका विषय मृतकालीन है। अतः स्मरण श्रपने विषयमें उत्पन्न हुये श्रस्मरण श्रादि समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाण ही है—श्रप्रमाण नहीं। प्रमेयकमलमात्तिण्डमें भी कहा है:—''विस्मरण, संशय श्रीर विपर्ययक्षप समारोप है 20 श्रीर उस समारोपको दूर करनेने वे उस समारोपको दूर करनेने वे उस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करनेने स्राप्त है। समारोपको दूर करनेने स्राप्त ही है स्मरण, संशय श्रीर विपर्ययक्षप समारोप है 20 श्रीर उस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करनेने वे इस समारोपको दूर करने स्मरण है।'

'स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त होता है' इतनेसे यदि वह अप्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेके लिये पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यन्त भी अप्रमाण ठहरेगा। अतः स्मरण किसी भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं होता। प्रत्यज्ञादिककी तरह स्मृति अविसंवादी है—विसंवाद रहित है, इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके ,यथास्थान रक्खी हुई वस्तुओंको प्रहण करनेके लिये प्रषृत्त होनेवाले व्यक्तिको स्मरणके विषय (पदार्थ)में विसंवाद—भूल जाना या अन्यत्र प्रषृत्ति 5 करना नहीं होता। जहाँ विसंवाद होता है वह प्रत्यक्षाभासकी तरह स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण नामका पृथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ।

प्रत्यभिज्ञानका लच्चण श्रीर उसके भेदोंका निरूपण-

अनुभव और स्मरण्पूर्वक होनेवाले जोड़क्षप ज्ञानको प्रत्य-10 भिज्ञान कहते हैं। 'यह' का उल्लेख करनेवाला ज्ञान अनुभव है और 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनों से पैदा होनेवाला तथा पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में वर्तमान एकत्व, सादृश्य और वेलक्षण्य आदिको विषय करनेवाला जो जोड़क्षप ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान है,ऐसा समक्षना चाहिये। जैसे वही यह जिनद्त्त 15 है, गौके समान गवय (जङ्गली पशुविशेष) होता है, गायसे भिन्न भैंसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण हैं।

यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनद्त्तकी पूर्व और उत्तर श्रवस्था-ओंमें रहनेवाली एकता प्रत्यभिक्षानका विषय है। इसीको एकत्व-प्रत्यभिक्षान कहते हैं। दूसरे उदाहरणमें, पहले श्रनुभव की हुई 20 गायको लेकर गवयमें रहनेवाली सहराता प्रत्यभिक्षानका विषय है। इस प्रकारके क्षानको साहरयप्रत्यभिक्षान कहते हैं। तीसरे उदा-हरणमें, पहले श्रनुभव की हुई गायको लेकर भैंसामें रहनेवाली विसहराता प्रत्यभिक्षानका विषय है। इस तरहका क्षान वैसाहरय-प्रत्यभिक्षान कहलाता है। इसी प्रकार और भी प्रत्यभिक्षानके 25 भेद श्रपने श्रनुभवसे स्वयं विचार लेना चाहिये। इन सभी प्रत्य- भिज्ञानोंमें अनुभव और स्मरणकी अपेचा होनेसे उन्हें अनुभव और स्मरकेंद्रेतुक माना जाता है।

किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे भिन्न प्रत्यभिज्ञान नहीं है। (क्योंकि पूर्व और उत्तर अवस्थाओंको विषय
करनेवाला एक कीन नहीं हो सकता है। कारण, विषय भिन्न है। 5
दूसरी वात यह है, कि 'वह' इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह
तो परोच्च है और 'यह' इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष
है—इसिवये भी प्रत्यच्च और परोच्चरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता
है, किन्तु वे अनुभव और स्मरण रूप दो ज्ञान हैं।) यह कहना ठीक
नहीं है; क्योंकि अनुभव तो वर्चमानकालीन पर्यायको ही विषय
10
करता है और स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता है। इसलिये ये दोनों अतीत और वर्चमान पर्यायोंमें रहनेवाली एकता,
सहशता आदिको कैसे विषय कर सकते हैं। अर्थान्—नहीं कर
सकते हैं। अतः स्मरण और अनुभवसे भिन्न उनके बादमें होनेवाला तथा उन एकता, सहशता आदिको विषय करनेवाला जो 15
जोड़रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है।

श्रन्य दूसरे (वैशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिक्षानको स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्तमें अन्तर्भाव किल्पत करते हैं। वह इस प्रकार-से हैं:—जो इन्द्रियों के साथ अन्वय और ज्यतिरेक रखता है वह प्रत्यक्त है। अर्थात्—जो इन्द्रियों के होनेपर होता है और उनके 20 ध्यभावमें नहीं होता वह प्रत्यक्त है, यह प्रसिद्ध है। और इन्द्रियों-का धन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिक्षान है। इस कारण वह प्रत्यक्त है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियाँ वक्तमान पर्यायमात्रके विषय करनेमें ही उपक्षीण (चरि-तार्थ) हो जानेसे वक्तमान और अतीत ध्रवस्थाओं रहनेवाले 25 एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं। इन्द्रियोंकी अविषयमें प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं है। अन्यथा चत्तुके द्वारा रैसादिकका भी आनु द्वोनेका प्रसङ्ग आवेगा।

राष्ट्रा—यह ठीक है कि इन्द्रियाँ वर्त्तमान पर्यायमात्रको ही
5 विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सहस्तितासे वर्त्तमान और अतीत अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्वमें भी ज्ञान करा सकती हैं। जिस प्रकार अञ्जनके संस्कारसे चन्नु व्यवधानप्राप्त (ढके हुये) पदार्थकों भी जान लेती है। यद्यपि चन्नुके व्यवहित पदार्थकों जाननेकी सामर्थ्य (शिक्त) नहीं है। परन्तु अञ्जनसंस्कारकी सहायतासे वह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी सहायतासे इन्द्रियाँ ही दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्वकों जान लेगी। अतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यिमझान नामके प्रमाणान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक है ?

समाधान — यह कहना भी सम्यक् नहीं है; क्यों कि हजार

15 सहकारियों के मिल जानेपर भी श्रविषयमें — जिसका जो विषय
नहीं है, उसकी उसमें — प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। चलुके श्रञ्जनसंस्कार श्रादि सहायक उसके श्रपने विषय रूपादिकमें ही उसको
प्रवृत्त करा सकते हैं, रसादिक श्रविषयमें नहीं। श्रीर इन्द्रियों का
श्रविषय है पूर्व तथा उत्तर श्रवस्थाश्रोमें रहनेवाला एकत्व। श्रतः

20 उसे जाननेके लिए पृथक प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह
विषय-भेदके द्वारा हो प्रमाणके भेद स्वीकार किये गये हैं।

दूसरी बात यह है, कि 'वही यह है' यह ज्ञान अरपष्ट ही है—रपष्ट नहीं है। इसितये भी उसका प्रत्यक्तमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। और यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चलु25 आदिक इन्द्रियों में एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं है।

IO

अन्यथा लिक्कदर्शन (धूमादिकका देखना) और व्याप्तिका स्मर्ण आदिककी सहायतासे चनुरादिक इन्द्रियाँ ही अग्नि आदिक लिक्कि (साध्य)का झान उत्पन्न कर दें। इस तरह अनुमान भी पृथक प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चनुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने विषय धूमादिकके देखने मात्रमें ही चरितार्थ हो जाती हैं, 5 वे अग्नि आदि परोच्च अर्थमें प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। अतः अग्नि आदि परोच्च अर्थोंका झान करनेके लिये अनुमान प्रमाणको पृथक मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञानने क्या अपराध किया १ एकत्वको विषय करनेके लिये उसको भी पृथक मानना जरूरी है। अतः प्रत्यभिज्ञान नामका पृथक प्रमाण है, यह स्थिर हुआ।

'साहरयप्रत्यभिक्षान उपमान नामका पृथक प्रमाण है' ऐसा किन्हीं (नैयायिक छोर मीमांसकों)का कहना हैं। पर बह ठीक नहीं है; क्योंकि समरण छोर अनुभवपूर्वक बोड़क्प कान होनेसे उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिक्षानपना)का उलंघन नहीं होता—बह उसमें रहती है। अतः वह प्रत्यभिक्षान ही है। अन्यथा (यदि साह- 15 श्यविषयक क्षानको उपमान नामका पृथक प्रमाण माना जाय तो) 'गायसे भिन्न भैंसा है' इत्यादि विसहशताको विषय करनेवाले वैसाहरयक्षानको छोर 'यह इससे दूर है' इत्यादि आपेक्षिक क्षानको भी पृथक प्रमाण होना चाहिये। अतः जिस प्रकार वैसाहरयादि क्षानों भे प्रत्यभिक्षानका लच्चण पाया जानेसे वे प्रत्यभिक्षान 20 हैं उसी प्रकार साहरयविषयक क्षानमें भी प्रत्यभिक्षानका लच्चण पाया जानेसे वे प्रत्यभिक्षान विषय करनेवाले हैं। वही प्रमान नहीं। वही प्रामान विषय करनेवाले क्षानमें भी प्रत्यभिक्षानका लच्चण पाया जानेसे वे प्रत्यभिक्षान विषय करनेवाले हैं।

तर्के प्रशासका निरूपण्—

अत्यविकान प्रमास हो। वर्षका क्या स्वरूप है ? ज्याप्तिके 25

शानको तर्क कहते हैं। साध्य और साधनमें गम्य और गमक (बोध्य और बोधक) भावका साधक और व्यभिचारकी गम्धसे रहित जो सम्बन्धविशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको अवि-नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिक होनेसे अग्न्यादिकको धूमादिक ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अग्न्यादिकके साथ व्याप्ति (अविनाभव) नहीं है। इस अविनाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानमें जो साधकतम है वह यही तर्क नामका प्रमाण है। ऋोक-षार्त्तिकभाष्यमें भी कहा है:—"साध्य और साधनके सम्बन्ध-विषयक अज्ञानको दूर करनेरूप फलमें जो साधकतम है 10 वह तर्क है।" 'उहा' भी तर्कका ही दूसरा नाम है। वह तर्क उक्त व्याप्तिको सर्वदेश और सर्वकालकी अपेन्हासे विषय करता है।

## शङ्का-इस तर्कका उदाहरण क्या है १

समाधान—'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है' यह तर्कका उदाहरण है। यहाँ धूमके होनेपर अनेक बार 15 अग्निकी उपलब्धि और अग्निके अभावमें धूमकी अनुपलब्धि पाई जानेपर 'सब जगह और सब कालमें धुओं अग्निका व्य-भिचारी नहीं है—अग्निके होनेपर ही होता है और अग्निके अभावमें नहीं होता' इस प्रकारका सबदेश और सबकालरूपसे अविनाभावको प्रहण करनेवाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 20 वह तर्क नामका प्रत्यलादिकसे भिन्न ही प्रमाण है। प्रत्यल निकटवर्ती ही धूम और अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, अतः बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति सबदेश और सबकालको लेकर होती है।

शङ्का-यद्मिप प्रत्यदासामान्य (साधारण प्रत्यदा) व्याप्तिको 25 विषय करनेमें समर्थ नहीं है तथापि विशेष प्रत्यदा उसको विषय

TO

करनेमें समर्थ है ही। वह इस प्रकारसे-रसोईशाला आदिमें धूम और अग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यका हुआ। इसके बाद अनेकों बार और कई प्रत्यक्त हुये; पर वे सब प्रत्यक्त ज्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके अनुभव किये धूम और अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 5 सम्धानहर प्रत्यमिक्कानसे सहित होकर कोई प्रत्यदा-विशेष सर्व-देश-कालको लेकर होनेवाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। श्रीर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यदा-विशेष ही जब व्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ है, तब तर्क नामके पृथक प्रमाणको माननेकी क्या आवश्यकता है ?

समाधान-ऐसा कथन उनकी न्याय-मार्गकी अनिभन्नताको प्रकट करता है; क्योंकि 'हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी श्रविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं यह हम पहले कह आये हैं। इस कारण प्रत्यच्चके द्वारा व्याप्तिका प्रहण बतलाना सङ्गत नहीं है। किन्तु यह सङ्गत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 15 श्रीर श्रनेकों बारका हुआ प्रत्यत्त ये तीनों मिलकर एक वैसे ज्ञान-को उत्पन्न करते हैं जो ज्याप्तिके महण करनेमें समर्थ है श्रीर वही तर्क है। अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रह्मा होना सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि अनुमानसे यदि व्याप्तिका प्रहरण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं — जिस अनुमानकी 20 व्याप्तिका प्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता है या अन्य दूसरे अनुमानसे १ पहले विकल्पमें अन्योन्याश्य दोष त्राता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान अपना स्वरूपलाभ करे श्रीर श्रनुमान जब स्वरूपलाभ करले, तब व्याप्तिका शान हो, इस तरह दोशों परत्परापेच हैं। अन्य दूसरे अनुमानसे 25

ज्याप्तिका ज्ञान आननेषर अनवस्था दोष आता है, क्योंकि दूसरे अनुमानकी ज्याप्तिका ज्ञान अन्य कृतीय अनुमानसे मानना होगा, वृतीय अनुमानकी ज्याप्तिका ज्ञान अन्य चौथे अनुमानसे मानन जायगा, इस तरह कहीं भी ज्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका दोष प्रसक्त होता है। इसक्तिये अनुमानसे ज्याप्तिका प्रहण सम्भव नहीं है। और न आगमादिक प्रमाणोंसे भी सम्भव है, क्योंकि उन सबका विषय भिन्न भिन्न है। और विषयभेदसे प्रमाण-भेदकी ज्यवस्था होती है। अतः ज्याप्तिको प्रहण करनेके लिये तर्क प्रमाण-का मानना आवश्यक है।

'निर्विकल्पक प्रत्यक्षके अनन्तर जो विकल्प पैदा होता है वह व्याप्तिको प्रहण करता है' ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पृछते हैं कि वह विकल्प अप्रमाण है अथवा प्रमाण ? यदि अप्रमाण है, तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्तिमें प्रमाणता कैसे ? और यदि प्रमाण है, तो वह प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि वह अस्पष्टक्षान है और अनुमान भी नहीं हो सकता; कारण, उसमें विकट्यान आदिकी अपेक्षा नहीं होती। यदि इन दोनोंसे भिन्न ही कोई प्रमाण है, तो वही तो तर्क है। इस प्रकार तर्क नामके प्रमा-एका निर्णय हुआ।

### श्रनुमान प्रमाणका निरूपण-

20 अत्र अनुमानका वर्णन करते हैं। साधनसे साध्यका ज्ञान होनेको अनुमान कहते हैं। यहाँ 'अनुमान' यह लह्य-निर्देश है और 'साधनसे साध्यका ज्ञान होना' यह उसके लहाएका कथन है। तात्पर्य यह कि साधन अवस्ति लिक्नसे साध्य अपित आदिक लिक्नीमें जो ज्ञान होता है यह अनुमान है। क्योंकि वह साध्य-25 ज्ञान ही अपित आदिक के अवस्तिकों दूर करता है। साधनज्ञान

अनुमान नहीं है, क्योंकि वह तो साधनसम्बन्धी अक्रानको ही हूर करनेमें चिरतार्थ हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अक्रानको दूर नहीं कर सकता है। अतः नैयायिकोंने अनुमानका जो जनस कहा है कि "लिक्नझान अनुमान है" वह सङ्गत नहीं है। हम को स्मरण आदिकी उत्पत्तिमें अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 5 सहित लिङ्गझानको अनुमान प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण मानते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है:—जिस प्रकार धारणा नामका अनुभव स्मरणमें कारण होता है, तात्कालिक अनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञानमें और साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभि-ज्ञान और अनुभव तर्कमें कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 10 आदिसे सहित होकर लिङ्गज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण होता है—वह स्वयं अनुमान नहीं है। यह कथन सुसङ्गत ही है।

राङ्का—त्रापके मतमें — जैनदरीनमें साधनको ही अनुमानमें कारण माना है, साधनके ज्ञानको नहीं, क्यों कि "साधनसे साध्यके ज्ञान होनेको अनुमान कहते हैं।" ऐसा पहले कहा गया है १

समाधान—नहीं; 'साधनसे' इस पदका अर्थ 'निश्चयपथत्राप्त धूमादिकसे' यह विवित्तित है। क्योंकि जिस धूमादिक साधनका निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात्—जिसे जाना नहीं है वह साधन ही नहीं हो सकता है। इसी बातको तत्त्वार्थरलोकवार्त्तिकमें कहा है:—''साधनसे साध्यके ज्ञान होनेको विद्वानोंने अनुमान कहा 20 है।'' इस वार्त्तिकका अर्थ यह है कि साधनसे—अर्थात् जाने हुये धूमादिक लिक्कसे साध्यमें अर्थात्—अपिन आदिक लिक्कीमें जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। क्योंकि जिस धूमादिक लिक्कि को नहीं जाना है उसको साध्यके ज्ञानमें कारण माननेपर सोये हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिक्कको प्रहण नहीं किया उनको 25 भी खान आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये साधनसे होनेवाला साध्यका ज्ञान ही साध्यविषयक अज्ञानको दूर करनेसे अनुमान है, लिङ्गज्ञानादिक नहीं। ऐसा अकलङ्कादि प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। कात्पर्य यह कि ज्ञायमान साधनको अनुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदर्शनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु साधनज्ञानको ही कारण माना है।

साधनका लक्षण-

वह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके झानको अनु10 मान कहा है ? अर्थात्-साधनका क्या लक्षण है ? इसका उत्तर यह है—जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) निश्चित है उसे साधन कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसकी साध्यके अभाव में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामोंवाली साध्या-स्यथानुपपत्ति—साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें नहीं होना—तर्क नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत है वह साधन है। श्रीकुमारनन्दिभट्टारकने भी कहा है:—"अन्यथानुपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है उसे लिक्न कहा गया है।"

साध्यका लच्चा-

वह साध्य क्या है, जिसके श्रविनाभावको साधनका लक्ष्या 20 प्रतिपादन किया है ? श्रयांत्—साध्यका क्या स्वरूप है ? सुनिये— शक्य, श्रभित और श्रप्रसिद्धको साध्य कहते हैं। शक्य वह है जो प्रत्यवादि प्रमाखों से बाधित न हो ने से सिद्ध किया जा सकता है। श्राभित्रत वह है जो बादीको सिद्ध करने के लिये श्रभिमत है—इष्ट है। और श्रप्रसिद्ध वह है जो सन्देहादिकसे युक्त हो ने से 25 श्रनिश्चित है, इस तरह जो शक्य, श्रभित्रत और श्रप्रसिद्ध है वही साध्य है। यदि अशक्य (बाधित) को साध्य माना जाय, तो अनिमें अनुष्णता (उष्णताका अभाव) आदि भी साध्य हो जायगी। अनिभन्न तको साध्य माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग नामका दोष आवेगा। तथा प्रसिद्धको साध्य माना जाय, तो अनुमान व्यथं हो जायगा, क्यों कि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है और वह साध्य पहलेसे प्रसिद्ध है। अतः शक्यादिरूप ही साध्य है। न्यायविनिश्चयमें भी कहा है:—

साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम्। साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः॥१७२॥

इसका अर्थ यह है कि जो शक्य है, अभिप्रेत है और अप्रसिद्ध 10 है वह साध्य है और जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। वह साध्याभास कीन है १ विरुद्धादिक हैं। प्रत्यक्षादिसे बाधितको विरुद्ध कहते हैं। 'आदि' शब्दसे अनिभन्नेत और प्रसिद्धका महए करना चाहिये। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं १ चूँ कि ये तीनों ही साधनके विषय नहीं हैं। श्रर्थात्—साधनके द्वारा ये 15 विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह अकलकूदेवके अभि-प्रायका संदोप है। उनके सम्पूर्ण श्रिभप्रायको तो स्याद्वादिवद्या-पति श्रीवाविराज जानते हैं। श्रर्थात्—श्रकलङ्कदेवकी उक्त कारिकाका विशद् एवं विस्तृत ट्याख्यान श्रीवादिराजने न्यायविनि-श्रयके ज्याख्यानभूत अपने न्यायविनिश्चविवरणमें किया है। 20 अतः अकलक्कदेवके पूर आशयको तो वे हो जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके श्रभिप्रायके श्रंशमात्रको दिया है। साधन श्रीर साध्य दोनों-को लेकर श्लोकवार्त्तिकमें भी कहा है:- "जिसका श्रन्थानुपपत्ति-मात्र लक्ष्या है, अर्थात्—जो न त्रिलक्ष्यारूप है और न पद्धलक्ष्य-रूप है, केवल अविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शक्य 25

## है, श्रमिप्रेत है और अप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।"

इस प्रकार श्रविनाभावनिश्चयरूप एक लच्चणवाले साधनसे शक्य, श्रभिप्रत श्रीर श्रप्रसिद्धरूप साध्यके झानको श्रनुमान कहते हैं, यह सिद्ध हुआ।

वह अनुमान दो प्रकारका है:—१ स्वार्थानुमान और २ पराथानुमान। उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यके ज्ञान होनेको स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थान्—दूसरेके उपदेश (प्रतिज्ञादिबाक्यप्रयोग) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये और
पहले तर्क प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सहित
10 धूमादिक साधनसे पर्वत आदिक धर्मीमें अग्नि आदि साध्यका जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जैसे—यह पर्वत
अग्निवाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान
ज्ञानह्प है तथापि सममानेके लिये उसका यह शब्दद्वारा उल्लेख
किया गया है। जैसे यह घट हैं इम शब्दके द्वारा प्रत्यक्तका
15 उल्लेख किया जाता है। 'पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूम पाया
जाता है' इस प्रकार अनुमाता जानता है—अनुमिति करता है, इस
तरह स्वार्थानुमानकी स्थिति है। अर्थान्—स्वार्थानुमान इस प्रकार
प्रवृत्त होता है, ऐसा सममन। चाहिये।

### स्वार्थानुमानके श्रङ्गोंका कथन-

20 इस स्वार्थानुमानके तीन अक्न हैं:—१ धर्मी, २ साध्य और ३ साधन। साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसिलए वह गमकरूपसे अक्न है। साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता है— जाना जाता है, इसिलये वह गम्यरूपसे अक्न है। और धर्मी साध्य-धर्मका आधार होता है, इसिलये वह साध्यधर्मके आधार 25 रूपसे अक्न है। क्योंकि किसी आधारिवशेषमें साध्यकी सिद्धि

करना अनुमानका प्रयोजन है। केवल धर्मकी सिद्धि तो व्याप्ति-निश्चयके समयमें ही हो जाती है। कारण, 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है' इस प्रकारकी व्याप्तिके प्रहण समयमें साध्यधर्म-श्रप्ति ज्ञात हो ही जाती है। इसिलये केवल धर्मकी सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन नहीं है। किन्तु 'पर्वत श्रग्नि-वाला है' श्रथवा 'रसोईशाला श्रग्निवाली है' इस प्रकार 'पर्वत' या 'रसोईशाला'में वृत्तिरूपसे श्रग्निका ज्ञान श्रनुमानसे ही होता है। श्रतः श्राधारिक्सेष (पर्वतादिक)में रहनेरूपसे साध्य (श्र-ग्न्यादिक)की सिद्धि करना श्रनुमानका प्रयोजन है। इसिलये धर्मी भी स्वार्थानुमानका श्रद्ध है।

अथवा, स्वार्थानुमानके दो अङ्ग हैं:—१ पच श्रीर २ हेतु।
क्यों कि साध्य-धर्मसे युक्त धर्मीको पच कहा गया है। इसिलये
पच्चको कहनेसे धर्म श्रीर धर्मी दोनोंका प्रहण हो जाता है। इस
तरह स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य श्रीर साधनके भेदसे तीन श्रङ्ग
अथवा पच्च श्रीर साधनके भेदसे दो श्रङ्ग हैं, यह सिद्ध हो गया। 15
यहाँ दोनों जगह विवच्चाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन
अङ्ग कथन किये जाते हैं तब धर्मी श्रीर धर्मके भेदकी विवच्चा
है श्रीर जब दो श्रङ्ग कहे जाते हैं तब धर्मी श्रीर धर्मके समुदायकी विवच्चा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानुमानके तीन या दो
श्रङ्गोंके कहनेमें कुछ भी विरोध श्रथवा श्रथभेद नहीं है। केवल 20
कथनका भेद है। उपर्युक्त यह धर्मी प्रसिद्ध हो होता है—श्रप्रसिद्ध
नहीं। इसी बातको दूसरे विद्वानोंने कहा है:—"प्रसिद्धो धर्मी"
अर्थात्—धर्मी प्रसिद्ध होता है।

धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण— अमीकी प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे और 25 कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यज्ञादिक प्रमाणी-मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय होना 'प्रमाणसिद्ध धर्मी' है। जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणताका निश्चय नहीं हुआ है ऐसे ज्ञानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' कहते हैं। और जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निर्णय किया जाता है वह 'प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी' है।

प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण—'धूमसे श्राग्निकी सिद्धि करनेमें पर्वत' है। क्योंकि वह प्रत्यक्तसे जाना जाता है।

विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार है:—'सर्वझ है,

10 क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका श्रभाव श्रन्छी तरह
निश्चित है, श्रर्थात्—उसके श्रास्तित्वका कोई बाधक प्रमाण नहीं
है।' यहाँ सद्भाव सिद्ध करनेमें 'सर्वझ' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी
है। श्रथवा 'खरविषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाले
प्रमाणोंका श्रभाव निश्चित है' यहाँ श्रभाव सिद्ध करनेमें 'खर
15 विषाण' विकल्पसिद्ध धर्मी है। 'सर्वझ' सद्भाव सिद्ध करनेके
पहले प्रत्यज्ञादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, किन्तु केवल
प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध है, इसलिये वह विकल्पसिद्ध धर्मी है।
इसी प्रकार 'खरविषाण' श्रसद्भाव सिद्ध करनेके पहले केवल
कल्पनासे सिद्ध है, श्रतः वह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है।

20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण—'शब्द परिण्यमनशील है,क्योंकि वह किया जाता है—तालु आदिकी कियासे उत्पन्न होता है।' यहाँ शब्द है। कारण, वर्तमान शब्द तो प्रत्यचसे जाने जाते हैं, परन्तु भूतकालीन और भविष्यत्कालीन शब्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध हैं और वे समस्त शब्द यहाँ धर्मी हैं,इसलिये 'शब्द' रूप धर्मी प्रमाण 25 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध अर्थात्—उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- सिद्ध और उभयसिद्ध धर्मीमें साध्य यथेच्छ होता है—उसमें कोई
नियम नहीं होता। किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमें सद्भाव और असद्भाव
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है:—"विकल्पसिद्ध
धर्मीमें सत्ता और असत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।" इस प्रकार
दूसरेके उपदेशकी अपेद्मासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे
पद्ममें रहनेरूपसे साध्यका जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है,
यह दृद हो गया। कहा भी है:—"परोपदेशके विना भी दृष्टाको
साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं।"

### परार्थानुमानका निरूपण-

दूसरेके उपदेशकी अपेक्षा लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 10 होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रतिक्षा और हेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे भोताको जो साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। जैसे—'यह पर्वत अप्रिवाला होनेके योग्य है, क्योंकि धूमवाला है।' ऐसा किसीके वाक्य-प्रयोग करनेपर उस वाक्यके अर्थका विचार और पहले प्रहण की हुई 15 व्याप्तिका स्मरण करनेवाले श्रोताको अनुमानज्ञान होता है। और ऐसे अनुमानज्ञानका ही नाम परार्थानुमान है।

'परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है। अर्थात्—जिस प्रतिक्कादि
पञ्चावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान होता है वह वाक्य
ही परार्थानुमान है।' ऐसा किन्हीं (नैयायिकों)का कहना है। पर 20
हनका यह कहना ठीक नहीं है। हम हनसे पूछते हैं कि वह
वाक्य मुख्य अनुमान है अथवा गीए अनुमान १ मुख्य अनुमान
तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य अक्कानरूप है। यदि वह
गीए अनुमान है, तो हसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमानकानके कारण—परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25

सकता है। जैसे 'बी आयु है' इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानुमानवाक्य परार्थानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण होता है, अतः उसको उपचारसे परार्थानुमान माना गया है।

परार्थानुमानकी अङ्गसम्पत्ति श्रीर उसके अवयवींका < प्रतिपादन—

इस परार्थानुमानके अङ्गोंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह जानना चाहिये। अर्थात्—उसके भी धर्मी, साध्य श्रीर साधनके भेदसे तीन श्रथवा पक्ष और हेतुके भेदसे दो श्रङ्ग हैं। और परा-र्थानुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयव हैं:-१ प्रतिज्ञा श्रीर २ हेतु । धर्म और धर्मीके समुदायरूप पत्तके कहनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे-'यह पर्वत अग्निवाला है।'साध्यके अविनाभावी साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं। जैसे- 'धूमवाला अन्यथा नहीं हो सकता' अथवा 'अग्निके होनेसे ही धूमवाला है।' इन दोनों हेतुप्रयोगों में केवल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें तो 15 'धूम अग्निके बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूपसे कथन किया है और दूसरे हेतु-प्रयोगमें 'अग्निके होनेपर ही धूम होता है' इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है। अर्थमें भेद नहीं है। दोनों ही जगह श्रविनाभावी साधनका कथन समान है। इसलिये उन दोनों हेतुप्रयोगों में से किसी एकको ही बोलना चाहिये। 20 दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्ति आती है। इस प्रकार पूर्वीक प्रतिका श्रीर इन दोनों हेतु-प्रयोगों में से कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो ही परार्थानुमानवाक्यके अवयव है-अक हैं; क्योंकि ब्युत्पन (समभदार) भोताको प्रतिका और हेतु इन दो से ही अनुमिति-अनुमानज्ञान हो जाता है।

नैयायिकाभिमत पाँच अवयवींका निराकरण्-नैयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपर्युक्त प्रतिकाः और द्रेतु इन दो अवयवोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह पाँच अवयव कहते हैं। जैसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं:—

"प्रतिशाहेत्दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः" [ न्यायसू० १।१।३२ ] श्रर्थात् -प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन ये पाँच अभयव हैं। उनके वे लक्ष्णपूर्वक उदाहरण भी देते हैं-पक्षके 5 प्रयोग करनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे —यह पर्वत श्रमिवाला है। साधनता (साधनपनां) बतलानेके लिये पद्धमी विभक्तिरूपसे लिङ्गके कहनेको हेतु कहते हैं। जैसे-क्योंकि भूमवाला है। ज्या-प्रिको दिखलाते हुये दृष्टान्तके कहनेको च्दाहरण कहते हैं। जैसे-जो जो धूमवाला है वह वह श्राग्निवाला है। जैसे -रसोईका घर। 10 यह साधर्म्य उदाहरण है। जो जो अभिवाला नहीं होता वह वह धूमवाला नहीं होता। जैसे-तालाब। यह वैधर्म्य उदाहरण है। उदाहरणके पहले भेदमें हेतुकी अन्वयव्याप्ति (साध्यकी मौजूदगी-में साधनकी मौजूदगो ) दिखाई जाती है श्रीर दूसरे भेदमें व्यतिरेकव्याप्ति (साध्यकी गैरमीजूदगीमें साधनकी गैर- 15 मीजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्वयव्याप्ति प्रदर्शित की जाती है उसे अन्वयदृष्टान्त कहते हैं और जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे व्यतिरेक्ट्यान्त कहते हैं। इस प्रकार ट्यान्त-के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद जानना चाहिये। इन दोनों उदाहरएों में से किसी एकका ही प्रयोग 20 करना पर्याप्त (काफी) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना अना-शरयक है। इष्टान्तकी अपेका लेकर पक्षमें हेतुके दोहरानेको उप-नय कहते हैं। जैसे इसी लिये यह पर्वत धूमवाला है। हेतुपुर-स्तर पश्चके कहनेको निगमन कहते हैं। जैसे चूमवाला होनेसे यह अग्निजासा है। ये गाँची अवयव परार्थातुमी बजबोगके हैं। 25 इनमेंसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामें और विजिगीषु-कथामें अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नैयायिकोंका मानना है।

पर उनका यह मानना अविचारपूर्ण है; क्योंकि वीतराग-कथामें शिष्योंके अभिप्रायको लेकर अधिक भी अवयव बोले जा 5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिक्षा और हेतुरूप दो ही अवयव बोलना पर्याप्त है, अन्य अवयवोंका बोलना वहाँ अना-वश्यक है। इसका खुलासा इस प्रकार है—

वादी और प्रतिवादीमें अपने पत्तको स्थापित करनेके लिये जीत-हार होने तक जो परस्पर (आपस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) 10 होती है वह विजिगीषुकथा कहलाती है। श्रीर गुरु तथा शिष्यों में अथवा रागद्वेषरहित विशेष विद्वानों में तत्त्व ( बस्तुस्वरूप ) के निर्णय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा है। इनमें विजिगीषुकथाको बाद कहते हैं। कोई (नैयायिक)वीत-रागकथाको भी बाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्योंकि 15 लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सीम्यचर्चाको वाद (शास्त्रार्थ) नहीं कहा जाता। हाँ, हार-जीतकी चर्चाको अवश्य बाद कहा जाता है। जैसे स्वामी समन्तभद्राचार्यने सभी एकान्तवादियोंको वाद-में जीत लिया। अर्थात्—विजिगीषुकथामें उन्हें विजित कर लिया। श्रीर उस बादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिक्वा श्रीर हेतु ये दो ही 20 अवयव कार्यकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं। इसका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सबसे पहले लिक्कवचनरूप हेतु अवश्य होना चाहिये, क्योंकि लिङ्गका ज्ञान नहीं, तो अनुमिति ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पन्न-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक है। नहीं तो, अपने इष्ट साध्यका किसी आधारविशेषमें निश्चय नहीं 25 होनेपर साध्यके सन्देहवाले श्रीताको अनुमिति पैदा नहीं हो

सकती। कहा भी है:-"एतद्द्रयमेवानुमानाङ्गम्" [परीचा० ३-३७] इसका अर्थ वह है कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान अर्थात परार्थानुमानके श्रङ्ग (श्रवयव) हैं। यहाँ सूत्रमें 'वादे' शब्दको श्रीर जोड़ लेना चाहिये। जिसका तात्पर्य यह है कि विजिगीपुकथामें परार्थानुमानके प्रतिका और हेतु ये दो ही श्रङ्ग हैं। यहाँ सूत्रमें 5 अवधारणार्थक एवकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य-वच्छेद किया गया है। ऋर्थात् उदाहरण ऋादिक परार्थानुमानके अवयव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि वाद (शासार्थ) का अधिकार व्युत्पन्नको ही है श्रीर व्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण आदिके प्रतिपाद्य 10 श्रर्थको जाननेमें समर्थ है। उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक-की त्रावश्यकता नहीं है। यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) श्रर्थका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका प्रसङ्ग श्राता है। ताल्पर्य यह कि प्रतिझा और हेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस अर्थके कथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरु है। 15 श्रातः उदाहरणादिक परार्थानुमानके श्रङ्ग नहीं हैं।

शङ्का—यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञाके कहनेमें भी पुनरकता आती है; क्योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पत्त भी प्रकरण, ज्याप्तिप्रदर्शन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिज्ज-वचनरूप एक हेतुका ही विजिगीषुकथामें प्रयोग करना चाहिये। 20

समाधान—बौद्धोंका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार कहकर वे अपनी जडताको प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतुके प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नको भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस कारण प्रतिक्षाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। कहा भी है:—''साध्य (साध्यधमके आधार)का सन्देह दूर करने- 25 के तिये प्रकरण आदिके द्वारा जाना गया भी पद्म बोलना चाहिये।" इस प्रकार वादकी अपेतासे परार्थानुमानके प्रतिका और हेतुरूप दो ही अवयव हैं, न कम हैं और न अधिक, यह सिद्ध हुआ। इस तरह अवयवोंका यह संतेपमें विचार किया, 5 विस्तारसे पत्रपरीक्षासे जानना चाहिये।

वीतरागकथामें श्रधिक श्रवयवोंके बोले जानेके श्रीचित्यका समर्थन—

वीतरागकथामें तो शिष्यों के आशयानुसार प्रतिक्षा और हेतु ये दो भी अवयव हैं। प्रतिक्षा, हेतु और उदाहरण ये तीन भी हैं। 10 प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण और उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह यथायोग ह्रपसे प्रयोगोंकी यह व्यवस्था है। इसी बातको श्रीकुमार-निद् भट्टारकने कहा है कि—"प्रयोगोंके बोलनेकी व्यवस्था प्रतिपाचोंके अभिप्रायानुसार करनी चाहिये—जो जितने अवयवोंसे उसमम सके उसे उतने अवयवोंका प्रयोग करना चाहिये।"

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है। कहा भी है:— "जो दूसरेके प्रतिज्ञा-दिरूप उपदेशकी अपेद्मा लेकर श्रोताको साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान माना गया है।"

20 इस तरह अनुमानके स्वार्थ और परार्थ ये दो भेद हैं और ये दोनों ही अनुमान साध्यके साथ जिसका अविनामाव निश्चित है ऐसे हेतुसे उत्पन्न होते हैं।

बौद्धोंके त्रैरूप हेतुका निराकरण-

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 25 अन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमितिमें कारण है। तथापि इस- कां विचार न करके दूसरे ( बौद्धादिक) अन्य प्रकार भी हेतुका लक्षा कहते हैं। उनमें बौद्ध पक्षधर्मत्व आदिक तीन लक्षा-वाले हेतुसे अनुमानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं। वह इस प्रकारसे है:--पन्न-धर्मत्व, सपन्न-सन्व और विपन्न-व्याष्ट्रित ये तीन हेतुके रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधर्मसे विशिष्ट धर्मीको पन्नः 5 कहते हैं। जैसे अग्निके अनुमान करनेमें पर्वत पन होता है। उस पद्ममें व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधर्मत्व है। अर्थात् हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पच्चमें रहना चाहिये। साध्यके समान धर्मवाले धर्मीको सपच्च कहते हैं। जैसे अग्निके अनुमानः करनेमें ही महानस (रसोईका घर) सपच होता है। उस सपच- 10. में सब जगह श्रथवा क जगह हेतुका रहना सपन्न-सत्व है। यह हेतुका दूसरा रूप है। साध्यसे विरोधी धर्मवाले धर्मीको विपन्न कहते हैं। जैसे अग्निके अनुमान करनेमें ही तालाब विपन्न है। उन सभी विपन्नोंसे हेतुका व्याबृत्त होना ऋर्थात उनमें नहीं रहना विपत्त-च्यावृत्ति है। यह हेतुका तीसरा रूप है। ये तीनों रूप 15. मिलकर हेतुका लज्ञण हैं। यदि इनमेंसे कोई एक भी न हो तो वह हेत्वाभास है-श्रसम्यग् हेतु है।

उनका यह वर्णन सङ्गत नहीं है; क्यों कि पत्त-धर्मत्वके बिना भी कृत्तिकोदयादिक हेतु शकटोदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जाते हैं। वह इस प्रकारसे—'शकट नत्त्रका एक मुहूर्तके बाद उदय 20 होगा, क्यों कि इस समय कृत्तिका नत्त्रका उदय हो रहा है।' इस अनुमानमें 'शकट नत्त्रत्र' धर्मी (पत्त) है, 'एक मुहूर्त्तके बाद उदय' साध्य है और 'कृत्तिका नत्त्रका उदय' हेतु है। किन्तु 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय' रूप हेतु पत्तमृत 'शकट नक्षत्रमें नहीं रहता, इस-लिये वह पत्त्वधर्म नहीं है। अर्थान—'कृत्तिका नत्त्रका उदय' रूप- 25 हेतु पच्च भत्वसे रहित है। फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिके होनेसे (कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकटका उदय होता है और कृत्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है) शकटके उदयरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है। अतः बौद्धोंके द्वारा माना 5 गया हेतुका त्रैरूप्य लच्च शब्दयाप्ति दोष सहित है।

नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन श्रीर उसका निराकरण-

नैयायिक पाँचरूपताको हेतुका लच्चण कहते हैं। वह इस तरहसे हैं:—पच्चमत्व, सपच्चसत्व, विषच्चयावृत्ति, श्रवाधितविष10 यत्व श्रीर श्रसत्प्रतिपच्चत्व ये पाँच रूप हैं। उनमें प्रथमके तीन रूपोंके लच्चण कहे जा चुके हैं। शेष दोके लच्चण यहाँ कहे जाते हैं। साध्यके श्रमावको निश्चय करानेवाले बलिष्ठ प्रमाणोंका न होना श्रवाधितविषयत्व है श्रीर साध्यके श्रमावको निश्चय करानेवाले समान बलके प्रमाणोंका न होना श्रमत्प्रतिपच्चत्व है। इन सबको उदाहरणद्वारा इस प्रकार समित्रये:—यह पर्वत श्रीनिबाला है, क्योंकि धूमवाला है, जो जो धूमवाला होता है वह वह श्रीवाला होता है, जैसे—रसोईघर, जो जो श्रमिवाला नहीं होता, वह वह धूमवाला नहीं होता, जैसे तालाब, चूँकि यह धूमवाला है, इसिवाला श्रीनिबाला जरूर ही है। इस पाँच श्रवयवरूप श्रनुमान20 प्रयोगमें श्रीनिरूप साध्यधमसे युक्त पर्वतरूप धर्मी पच्च है, 'धूम' हेतु है, उसके पद्धधमता है, क्योंकि वह पद्धभूत पर्वतमें रहता है। सपच्चसत्व भी है, क्योंकि सपच्चमूत रसोईघरमें रहता है।

शङ्का-किन्हीं सपन्नोंमें धूम नहीं रहता है, क्योंकि अङ्गार-रूप अग्निवाले स्थानोंमें धुआँ नहीं होता। अतः सपन्नसत्व 25 हेतुका रूप नहीं है। समाधान—नहीं; सपक्के एक देशमें रहनेवाला भी हेतु है। क्यों कि पहले कह आये हैं कि 'सपक्षमें सब जगह अथवा एक जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है।' इसिलये अङ्गाररूप अगिन-वाले स्थानों में धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सपक्षों में रहनेसे उसके सपक्षसत्व रहता ही है। विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके 3 है, क्यों कि धूम तालाब आदि सभी विपक्षों से व्यावृत्त है—वह उनमें नहीं रहता है। अबाधित विषयत्व भी है, क्यों कि धूम हेतुका जो अग्निरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्तादिक प्रमाणों से बाधित नहीं है। असत्प्रतिपक्तव भी है, क्यों कि आग्निक अभावका साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों 10 रूपों का सद्भाव ही धूमहेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करने में प्रयोज्ञ (कारण) है। इसी तरह सभी सम्यक् हेतुओं में पाँचों रूपोंका सद्भाव सममना चाहिये।

इनमें से किसी एक रूपके न होनेसे ही श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रमेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट श्रीर प्रकरणसम नामके पाँच 15 हेत्वाभास श्रापन्न होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है—

१. पत्तमें जिसका रहना श्रनिश्चित हो वह श्रसिद्ध हेत्वामास है। जैसे—'शब्द श्रनित्य (नाशवान) है, क्यों कि चत्तु इन्द्रियसे जाना जाता है।' यहाँ 'चत्तु इन्द्रियसे जाना जाना' हेतु पत्तभूत शब्दमें नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे जाना जाता है। 20 इसलिये पत्त्वधर्मत्वके न होनेसे 'चत्तु इन्द्रियसे जाना जाना' हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास है।

२. साध्यसे विपरीत—साध्याभावके साथ जिस हेतुकी व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द नित्य है, क्योंकि वह कृतक है—किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' रूप हेतु. अपने 25 साध्यभूत नित्यत्वसे विपरीत अनित्यत्वके साथ रहता है श्रीर समज्ञ आकाशादिकमें नहीं रहता। अतः विरुद्ध हेत्वाभास है।

३. को हेतु अयभिचार सहित (व्यभिचारी) हो—साध्यके अभावमें भी रहता हो वह अनैकान्तिक हेत्याभास है। जैसे— 5 'राब्द अनित्य है, क्यों कि वह प्रमेय है' यहाँ 'प्रमेयत्व'—प्रमेयपना हेतु अपने साध्य—अनित्यत्वका व्यभिचारी है। कारण, आका-शादिक विप्रचर्म नित्यत्वके साथ भी वह रहता है। अतः विप्रचसे व्यावृत्ति न होनेसे अनैकान्तिक हेत्याभास है।

थ. जिस हेतुका विषय—साध्य प्रत्यसादि प्रमाणोंसे बाधित 10 हो वह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जैसे—'श्राग्न ठण्डी है क्योंकि वह पदार्थ है' यहाँ पदार्थत्व' हेतु अपने विषय 'ठण्डापन' में, जो कि अग्निकी गर्मीको प्रहण करनेवाले प्रत्यससे बाधित है, प्रवृत्त है। अतः अबाधितविषयता न होनेके कारण 'पदार्थ-स्व' हेतु कालात्ययापदिष्ट है।

20 साधन करना उसका प्रतिपत्ती साधन है। जैसे न्शान है। जैसे न्शान क्रिका प्रतिपत्ती साधन कीन है ? 'शब्द नित्यधर्मरहित है' 'यहाँ नित्यधर्मरहित हैं ? 'शब्द नित्यधर्मरहित हैं ? 'शब्द नित्यधर्मरहित हैं ? 'शब्द नित्य है, क्योंकि वह अनित्यके धर्मोंसे रहित है दस प्रकार नित्यताका करना उसका प्रतिपत्ती साधन है। अतः असत्प्रतिपत्ताके न होनेसे 'नित्यधर्मरहितत्व' हेतु प्रकरणसम हेत्वामास है।

इस कारण पाँचरूपता हेतुका लक्षण है। उनमें से किसी एक-के भी न हों नेपर हेतुको हेरवामास हो नेका प्रसङ्ग आयेगा, यह ठीक ही कहा गया है। क्यों कि 'जो हेतुके लक्षणसे रहित हों और 25 हेतुके समान प्रतीत होते हों वे हेत्वामास हैं। पाँच रूपों मेंसे किसी एकके न होनेसे हेतुलच्यासे रहित हैं और कुछ क्योंके होनेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं' ऐसा बचन है।

नैयायिकीं द्वारा माना गया हेतुका यह 'पाँच 'रूपता क्षज्ञण भी युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि पक्षधमसे शून्य भी फुत्तिकाका उदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। अतः पाँच 5 रूपता अञ्चापि दोषसे सहित है।

दूसरी बात यह है, कि नैयायिकोंने ही केवलान्वयी और केवलव्यितरेकी इन दोनों हेतुओंको पाँचरूपताके बिना भी गमक (ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकारसे हैं:—उन्होंने हेतु-के तीन भेद माने हैं:—१ अन्वयव्यितरेकी, २ केवलान्ववी और 10 ३ केवलव्यितरेकी।

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित है वह अन्वयव्यतिरेकी है। जैसे—'शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है—किया जाता है, जो जो किया जाता है वह वह अनित्य है, जैसे घड़ा, जो जो अनित्य नहीं होता वह वह किया नहीं जाता, जैसे—आकाश, और किया 15 जाता है यह शब्द, इसिलये अनित्य ही है। यहाँ शब्दको पच करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके सिद्ध करनेमें 'किया जाना' हेतु है। वह पच्चभूत शब्दका धर्म है। अतः उसके पच्चभंत्व है। सपच घटादिकोंमें रहने और विपद्म आकाशादिकमें न रहनेसे सपचसत्व और विपद्मव्यावृत्ति 20 भी है। हेतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित न होनेसे अवाधितविषयत्व और प्रतिपच्ची साधन न होनेसे अस-स्थितच्चत्व भी विद्यमान है। इस तरह 'किया जाना' हेतु पाँचों रूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी है।

२. जो पक्त और समद्भें रहता है तथा विपन्नसे रहित है वह 05

केवलान्वयी है। जैसे—'श्रद्ध (पुरय-पाप) आदिक किसीके प्रत्यक्त हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जो जो अनुमानसे जाने जाते हैं । जो जो अनुमानसे जाने जाते हैं वह वह किसीके प्रत्यक्त हैं, जैसे—अग्नि आदि।' यहाँ 'श्रद्ध श्रादिक' पक्त है, 'किसीके प्रत्यक्त' साध्य है, 'श्रनु- मानसे जाने जाना' हेतु है, 'श्रग्नि श्रादि' अन्वयद्धान्त है। 'श्रनु- मानसे जाने जाना' हेतु पक्त बनाये गये 'श्रद्ध श्रादिक' में रहता है श्रीर सपक्त किये 'श्रग्नि आदि' में रहता है। श्रतः पक्षभीत्व श्रीर सपक्त किये 'श्रग्नि आदि' में रहता है। श्रतः पक्षभीत्व श्रीर सपक्त किये 'श्राप्त विपक्त यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पक्त श्रीर सपक्तके भीतर श्रा लिये हैं। इस कारण विपक्त व्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, व्यावृत्ति श्रवधि (सीमा)को लेकर होती है और व्यावृत्तिकी श्रवधि विपक्ष है, वह यहाँ है नहीं। बाकी कथन श्रन्वयव्यतिरेकी की तरह सममना चाहिये।

३ जो पक्षमें रहता है, विपक्षमें नहीं रहता और सपक्षसे रहित है वह हेतु केवलव्यितरेकी है। जैसे—'जिन्दा शरीर जीव15 सिंहत होना चाहिये, क्योंकि वह प्राणादिवाला है। जो जो जीव सिंहत नहीं होता वह वह प्राणादिवाला नहीं होता, जैसे—लोष्ठ (मिट्टीका ढेला)। यहाँ 'जिन्दाशरीर' पक्ष है, 'जीवसिंहतत्व' साध्य है, 'प्राणादि' हेतु है और 'लोष्ठादिक' व्यतिरेक्द्रष्टान्त है। 'प्राणादि' हेतु पक्षभूत 'जिन्दाशरीरमें रहता है और विपक्ष 20 लोष्ठादिकसे व्यावृत्त है—वहाँ वह नहीं रहता है। तथा सपक्ष यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पत्त और विपक्षके अन्तर्गत हो गये। बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये।

इस तरह इन तीनों हेतुश्रोंमें श्रन्वयव्यतिरेकी हेतुके ही पाँच रूपता है। केवलान्वयी हेतुके विपन्तव्यावृत्ति नहीं है श्रीर 25 केवलव्यतिरेकीके सपन्तसत्व नहीं है। श्रतः नैयायिकोंके मतानु- सार ही पाँचरूप्य हेतुका लक्षण अव्याप्त है। पर अन्यथानुपपत्ति सभी (केवलान्वयी आदि) हेतुआंमें व्याप्त है—रहती है। इस-लिये उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है। कारण, उसके बिना हेतु अपने साध्यका गमक (झापक) नहीं हो सकता है।

जो यह कहा गया था कि 'श्रसिद्ध श्रादिक पाँच हेत्वाभासों- 5 के निवारण करने के लिये पाँच रूप हैं, वह ठीक नहीं है; क्यों कि श्रन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु-लच्चण माना है, उन श्रसिद्धादिक हेत्वाभासों का निराकरण करने-वाला सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि केवल एक श्रन्यथानुपपत्ति-को ही हेतुका लच्चण माननेसे श्रसिद्धादिक सभी दोषों का वारण 10 हो जाता है। वह इस प्रकार से है:—

जो साध्यका श्रविनाभावी है—साध्यके होनेपर ही होता
है श्रीर साध्यके बिना नहीं होता तथा निश्चयपश्वको प्राप्त है
श्रयांत् जिसका झान हो चुका है वह हेतु है, क्योंकि "जिसका
साध्यके साथ श्रविनाभाव निश्चित है वह हेतु है" ऐसा वचन 15
है श्रीर यह श्रविनाभाव श्रसिद्धके नहीं है। शब्दकी श्रनित्यता
सिद्ध करनेके लिये जो 'चचु इन्द्रियका विषय' हेतु बोला जाता है
वह शब्दका स्वरूप ही नहीं है। श्रर्थात् शब्दमें चचुइन्द्रियकी विषयता ही नहीं है तब उसमें श्रन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चयपथप्राप्ति श्रर्थात्—श्रविनाभावका निश्चय कैसे हो सकता है ? 20
श्रर्थात्—नहीं हो सकता है। श्रतः साध्यके साथ श्रविनाभावका
निश्चय न होनेसे ही 'चचु इन्द्रियका विषय' हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास
है, न कि पच्चर्यताके श्रभाव होनेसे। कारण, पच्चर्यताके
बिना भी कृत्तिकोद्यादि हेतुश्चोंको उक्त श्रन्यथानुपपत्तिरूप
हेतुलच्चणके रहनसे ही सद्धेतु—सन्यक् हेतु कहा गया है। श्रीर 25

विरुद्धादिक हेत्वाभासों में अन्यथानुपपत्तिका अभाव अवट ही है। क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय और सत्प्र-तिपन्नके अविनाभावका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हेतुके अन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय है वही सम्यक् हेतु है 5 उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया।

दूसरे, 'गर्भमें स्थित मैत्रीका पुत्र श्याम (काला) होना चाहिये, क्यों कि वह मैत्रीका पुत्र है, अन्य मौजूद मैत्रीके पुत्रों की तरह।' यहाँ हेत्वाभासके स्थानमें भी बौद्धों के त्रेरूप्य और नैया- यिकों के पाञ्चरूप्य हेतुल ज्ञाकी अतिन्याप्ति है, इसलिये त्रैरूप्य 10 और पाञ्चरूप्य हेतुका लज्ञाण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—

मैत्रीके मौजूद पाँच पुत्रोंमें कालेपनको देखकर मैत्रीके गर्भ-स्थ पुत्रको भी जो कि विवादयस्त है, पच्च करके उसमें कालेपनको सिद्ध करनेके लिये जो 'मैत्रीका पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 15 है वह हेत्वाभास है—सम्यक् हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है। श्रीर वह सम्भावना 'कालेपन' के साथ 'मैत्रीका पुत्रपना' की अन्यथा-तुपपत्ति (अविनाभाव) न होनेसे होती है। श्रीर अन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) न होनेसे होती है। श्रीर अन्यथानुप-पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मैत्रीके पुत्रपनेका 20 न तो सहभाव नियम है श्रीर न क्रमभाव नियम।

जिस धर्मका जिस धर्मके साथ सहमाव नियम—एक साथ होनेका स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है। अर्थात्—वह उसे जनाता है। जैसे शिंशपात्वका वृक्तवके साथ सहभाव नियम है, इसिलये शिंशपात्व हेतु वृक्तत्वको जनाता है। और जिसका 25 जिसके साथ क्रमभाव नियम—क्रमस होनेका स्वभाव होता है

यह उसका ज्ञान कराता है। जैसे—बुएँका श्रानिक बाद होनेका नियम है, इसिलये धुश्राँ श्रानिका ज्ञान कराता है। प्रकृतमें 'मैत्रीके पुत्रपने' हेतुका 'कालेपन' साध्यके साथ न तो सहभाव नियम है श्रीर न क्रमभाव नियम है जिससे कि 'मैत्रीका पुत्रपना' हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये।

यद्यपि विद्यमान मैत्रीके पुत्रों में 'कालेपन' और 'मैत्रीका पुत्र-पन'का सहभाव है-दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह सहभाव नियत नहीं है-नियमरूपमें नहीं है, क्योंकि कोई यदि यह कहे कि गर्भस्य पुत्रमें 'मैत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 'कालापन' न हो, तो इस प्रकारके विषद्य ( व्यभिचारशङ्का )में 10 कोई बाधक नहीं है- उक्त व्यभिचारकी शङ्काको दूर करनेवाला अनुकूल तर्क नहीं है। अर्थात्—यहाँ ऐसा तर्क नहीं है कि 'यदि कालापन न हो तो मैत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता है' क्योंकि मैत्रीपुत्रमें 'मैत्रीके पुत्रपन'के रहनेपर भी 'कालापन' सन्दिग्ध है। श्रीर विपन्नमें बाधकप्रमाणों — ज्यभिचारशङ्कानिवर्त्तक श्रनुकूल 15 तकींके बलसे ही हेतु श्रीर साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है। तथा व्याप्तिके निश्चयसे सहभाव अथवा क्रमभावका निर्णय होता है। क्योंकि ''सहभाव श्रीर क्रमभाव नियमको श्रविनाभाव कहते हैं" ऐसा वचन है। विवादमें पड़ा हुआ पदार्थ वृत्त होना चाहिये, क्योंकि वह शिशपा (शीशम)है जो जो शिशपा होती है वह वह वृज्ञ 20 होता है। जैसे जात शिशपावृत्त। यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार-शङ्का करे कि हेतु (शिंशपा) रहे साध्य (वृक्तत्व) न रहे तो सामान्य-विशेषभावके नाशका प्रसङ्गरूप बाघक मीजूद है। अर्थात् उस व्यमिचारशङ्काको दूर करनेवाला अनुकूल तर्क विद्यमान है। यदि वृत्तत्व न हो तो शिशपा महीं हो सकती; क्योंकि वृत्तत्व 25

सामान्य है ख्रीर शिंशपा उमका विशेष है ख्रीर विशेष सामान्यके बिना नहीं हो सकता है। इसिलये यहाँ सामान्य-विशेषभावक भङ्ग हानेका प्रसङ्ग-रूप बाधक मीजूद है। किन्तु 'मेत्रीका पुत्रपन हा कालापन न हो' ऐसा कहने में (व्यभिचारशङ्का प्रकट करनेमें) 5 कोई बाधक नहीं है, अर्थात्—उस व्यभिचार शङ्काको दूर करने-वाला कोई अनुकूल तर्क कि-यदि कालापन न हो तो मैत्रीका पुत्रपन नहीं हो सकता है—नहीं है, क्योंकि गोरेपनके साथ भी मैत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। अतः 'मैत्रीका पुत्रपन हेत् हेत्वाभास ही है। अर्थात्—वह सन्दिग्धनैकान्तिक है। उसके 10 पक्षधमता है, क्योंकि पत्तभूत गर्भस्य मैत्रीपुत्रमें रहता है। सपज्ञ किये गये मीजूर मैत्रीपुत्रों में रहनेसे सपज्ञ-सत्त्व भी है। श्रीर विपन्न गोरे चैत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त होनेसे विपन्नव्या-वृत्ति भी है। कोई बाधा नहीं है, इसलिये अवाधितविषयता भी है, क्योंकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे बाधित नहीं 15 है। श्रसत्प्रतिपत्तता भी है,क्योंकि विरीधी समान बलवाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मैत्रीके पुत्र गन'में पाँचों रूप विद्यमान हैं। तीन रूप तो 'हजारमें सी'के न्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। अर्थात्— जिस प्रकार हजारमें सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार मैत्रीपुत्रपन-में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं।

श्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लज्ञ्ण होनेकी सिद्धि-

यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतुका लच्चण नहीं है किन्तु अन्यथानुपपत्तिसे विशिष्ट ही पाँच रूपता हेतुका लच्चण है। तो उसी एक अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका लच्चण मानिये; क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 25 'मैत्रीका पुत्रपन' आदि हेतुओं में हेतुता नहीं है और उसके सद्भाव-

में पाँच रूपताके न होनेपर भी 'कृत्तिकोदय' आदिमें हेतुता है। कहा भी है:--

"श्रुन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेग किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेग किम्॥" [

जहाँ श्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ तीन रूपोंके माननेसे क्या ? 5 श्रीर जहाँ श्रन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी क्या ? तात्पर्य यह कि त्रैरूप्य श्रन्यथानुपपत्तिके बिना श्रभिमत फलका सम्पादक नहीं है—व्यर्थ है। यह त्रैरूप्यको माननेवाले बौद्धोंके लिये उत्तर है। श्रीर पाँच रूपोंको माननेवाले नेयायि-कोंके लिये तो निम्न उत्तर है:—

> "श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभः । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभः ।"[प्रमागाप०पृ०७२]

जहाँ श्रान्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्या १ श्रीर जहाँ श्रान्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे भी क्या १ मतलब यह कि श्रान्यथानुपपत्तिके बिना पाँच रूप 15 सर्वथा श्रान्यथासिद्ध हैं—निष्फल हैं।

हेतुके भेदों श्रीर उपभेदोंका कथन-

यह अन्यथानुपपत्तिका निश्चयरूप एक लक्त्रणवाला हेतु संदोपमं दो तरहका है:—१ विधिरूप और २ प्रतिषेधरूप। विधिरूप हेतुके भी दो भेद हैं:—विधिसाधक और २ प्रतिषेध- 20

श्रन्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिभः कृतम् । नान्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिभः कृतम् ॥

१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षामें कुछ परिवर्तनके साथ निम्न प्रकार उपलब्ध है:—

साधक। इनमें से पहले विधिसाधक के अने के भेद हैं—(१) कोई कार्यरूप है, जैसे—'यह पर्वत अग्निवाला है, क्यों कि धूमवाला अन्यथा नहीं हो सकता' यहाँ 'धूम' कार्यरूप हेत है। कारण, धूम अग्निका कार्य है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्नि- का ज्ञान कराता है। (२) कोई कारणरूप है, जैसे—'वर्षा होगी, क्यों कि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते' यहाँ 'विशेष बादल' कारण हेतु हैं। क्यों कि विशेष बादल वर्षां के कारण हैं और वे अपने कार्यभूत वर्षांका बोध कराते हैं।

शक्का—कार्य तो कारणका ज्ञापक हो सकता है; क्योंकि

10. कारणके बिना कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्यके अभावमें
भी सम्भव है, जैसे—धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है।
अत एव अग्नि धूमकी गमक नहीं होती। अतः कारणहेतुको
मानना ठीक नहीं है १

समाधान—नहीं; जिस कारणकी शक्ति प्रकट है—अप्रतिहत

15 है वह कारण कार्यका व्यभिचारी नहीं होता—नियमसे कार्यका जनक होता है। अतः ऐसे कारणको कार्यका ज्ञापक हेतु माननेमें कोई विरोध नहीं है। (३) कोई विशेषरूप है, जैसे—'यह वृज्ञ है' क्योंकि शिंशपा अन्यथा नहीं हो सकती।' यहाँ 'शिंशपा' विशेषरूप हेतु है। क्योंकि शिंशपा वृक्षविशेष है, वह अपने सामान्यके बिना नहीं हो सकता है। (४) कोई पूर्वचर है, जैसे—'एक
मुहूर्त्तके बाद शकटका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिकाका उदय
अन्यथा नहीं हो सकता'। यहाँ 'कृत्तिकाका उदय पूर्वचर हेतु है;
क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहूर्त्तके अन्तमें नियमसे शकट
25 का उदय होता है। श्रीर इसिलये कृत्तिकाका उदय पूर्वचर हेतु

होता हुआ शकटके उदयको जनाता है। (४) कोई उत्तर चर है, जैसे—एक मुहूर्त्तके पहले भरिएका उदय हो चुका; क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता यहाँ 'कृत्तिकाका उदय उत्तर चर हेतु है। कारए, कृत्तिकाका उदय भरिएके उदयके बाद होता है और इसिलये वह उसका उत्तरचर होता हुआ 5 उसको जनाता है। (६) कोई सहचर है, जैसे—'मातुलिक (पपीता) रूपवान होना चाहिये क्योंकि रसवान अन्यथा नहीं हो सकता' यहाँ 'रस' सहचर हेतु है। कारए रस, नियमसे रूपका, सहचारी है—साथमें रहनेवाला है और इसिलये वह उसके अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है।

इन उदाहरणों में सद्भावरूप ही अग्न्यादिक साध्यको सिद्ध करनेवाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब विधिसाधक विधिरूप हेतु हैं। इन्हींको अविरुद्धोपलब्धि कहते हैं। इस प्रकार विधिरूप हेतुके पहले विधिसाधकका उदाहरणों द्वारा निरूपण किया।

दूसरा भेद निषेधमाधक नामका है। विरुद्धोपलिक्स भी उसीका दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार है:—'इस जीवके मिध्यात्व नहीं है, क्योंकि आस्तिकता अन्यथा नहीं हा सकती'। यहाँ 'आग्तिकता' निषेधसाधक हेतु है, क्योंकि आस्ति-कता सर्वज्ञवीतरागके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थोंका अद्धानरूप है। 20 वह अद्धान मिध्यात्वव ले (मिध्यादृष्टि) जीवके नहीं हो सकता, इसिलये वह विविद्यत जीवमें मिध्यात्वके अभावको सिद्ध करता है। अथवा, इस हेतुका दूसरा उदहारण यह है:—'वस्तुमें सर्वथा एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्तात्मकता अन्यथा नहीं हो सकती' यहाँ 'अनेकान्तात्मकता' निषेधसाधक हेतु है। कारण, 25

श्रनेकान्तात्मकता वस्तुमें श्रवाधितरूपसे प्रतीत होती है श्रीर इसिलये वह बौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्तके श्रमावको श्रवश्य सिद्ध करती है।

शङ्का—यह श्रनेकान्तात्मकता क्या है १ जिसके बत्तसे वस्तुमें 5 सर्वथा एकान्तके श्रभावको सिद्ध किया जाता है १

समाधान—सभी जीवादि वस्तुश्रोंमें जो भाव-श्रभावरूपता, एक-श्रनेकरूपता श्रीर नित्य-श्रनित्यरूपता इत्यादि श्रनेक धर्म पाये जाते हैं उसीको श्रनेकान्तात्मकता श्रथवा श्रनेकान्तरूपता कहते हैं। इस तरह विधिरूप हेतुका दिग्दर्शन किया।

गितिषेधरूप हेतुके भी दो भेद हैं—१ विधिसाधक श्रीर २ प्रतिषेधसाधक। उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार है:—'इस जीवमें सम्यक्त्व है, क्योंकि मिथ्या श्रभिनिवेश नहीं है।' यहाँ 'मिथ्या श्रभिनिवेश नहीं है' यह प्रतिषेधरूप है श्रीर वह सम्यग्दर्शनके सद्भावको साधता है, इसिलये वह प्रतिर विधिसाधक हेतु है।

दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषेधसाधक हेतुका उदाहरण यह हैं —
'यहाँ धुत्राँ नहीं है, क्यों कि श्राग्नका श्रभाव है।' यहाँ 'श्राग्नका श्रभाव' स्वयं प्रतिषेधरूप है श्रीर वह प्रतिषेधरूप ही धूमके श्रभावको सिद्ध करता है, इसिलये 'श्राग्नका श्रभाव' प्रतिषेध20 रूप प्रतिषेधसाधक हेतु है। इस तरह विधि श्रीर प्रतिषेधरूपसे हो प्रकारके हेतुके कुझ प्रभेदों का उदाहरण द्वारा वर्णन किया। विस्तारसे परीक्षा-मुखसे जानना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणवाले ही हेतु साध्यके गमक हैं, श्रन्य नहीं। श्रर्थान्—जो श्रम्यथानुपपत्ति लक्षणवाले नहीं हैं वे साध्यके गमक नहीं हैं, क्यों कि वे हेत्वाभास हैं।

# हेत्वाभासका सक्ष्मण खीर उनके भेद-

हेत्वाभास किन्हें कहते हैं ? जो हेतुके सम्मासे रहित हैं किन्तु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके हैं:—१ श्रसिद्ध २ विरुद्ध, ३ श्रनेकान्तिक श्रीर ४ श्रकिख्रित्कर।

- (१) श्रसिद्ध—जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति श्रानिश्चत 5 है वह श्रसिद्ध हेत्वाभास है। हेतुकी यह श्रानिश्चितता हेतुके स्वरूपका श्रभाव निश्चय होनेसे श्रीर स्वरूपमें संशय होनेसे होती
  है। स्वरूपाभावके निश्चयमें स्वरूपासिद्ध है श्रीर स्वरूपके सन्देहमें सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है—'शव्द परिणमनशील है, क्योंकि वह चसु इन्द्रियका विषय है।' यह 10 चसु इन्द्रियका विषय है, चसु इन्द्रियका नहीं। श्रतः शब्दमें चसु इन्द्रियकी विषयताका श्रभाव निश्चित है इसलिये वह स्वरूपासिद्ध है।
  दूसरेका उदाहरण यह है—श्रम श्रथवा भाप श्रादिके निश्चय किये बिना ही कोई यह कहे कि 'यह प्रदेश श्रीनिश्चला है, क्योंकि 15 वह धूमवाला है।' यहाँ 'धूम' हेतु सन्दिग्धासिद्ध है। कारण, उसके स्वरूपमें सन्देह है।
- (२) विरुद्ध जिस हेतुकी साध्यसे विरुद्ध (साध्यामाव) के साथ ज्यापि हो वह विरुद्ध हेस्वामाम है। जैसे 'शब्द अपरिण-मनशील है, क्यों कि किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' हेतुकी '20 ज्यापि अपरिणमनशीलतासे विरुद्ध परिणमनशीलताके साथ है। अतः वह विरुद्ध हेस्वाभास है।
- (३) अनैकान्तिक जो पत्त, सपत्त श्रोर विपत्तमें रहता है वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। वह दो प्रकारका है—१ निश्चित-विपत्तवृत्ति श्रीर २ शक्कितविपश्रवृत्ति। उनमें पहलेका उदाहरण 25

यह है- यह प्रदेश धूमवाला है क्योंकि वह अग्निवाला है। यहाँ 'ऋग्नि' हेतु पद्मभूत सन्दिग्धधूमवाले सामनेक प्रदेशमें रहता है और संपन्न धूमवाले रसोई घर में रहता है तथा विपन्न धूमरहित रूपसे निश्चित अङ्गारस्वरूप अग्निवाले प्रदेशमें भी 5 रहता है, ऐसा निश्चय है । अतः वह निश्चितविपच्चित्त अनै-कान्तिक है। दूसरे शक्कितविपच्चित्रिका उदाहरस यह है—'गर्भ-स्थ मैं क्रीका पुत्र रयाम होना चाहिये, क्योंकि मैत्रीका पुत्र है, दूसरे मेत्रीके पुत्रोंकी तरह यहाँ 'मैत्रीका पुत्रपना' हेतु पत्तभूत गर्भस्थ मैत्रीके पुत्रमें रहता है, सपन्न दूसरे मेत्रीपुत्रोंमें रहता 10 है और विपन्न अध्याम-गोरे पुत्रमें भी रहें इस शङ्काकी निवृत्ति न होनेसे ऋर्थात् विपन्तमें भी उसके रहनेकी शङ्का बने रहनेसे वह शक्कितविपच्चति है। शक्कितविपच्चतिका दूसरा भी उदा-हरण है- अरहन्त सर्वज्ञ नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे वक्षा हैं, जैसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'वकापन' हेतु जिस प्रकार पद्मभूत श्रार-15 हन्तमें और सपचभूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसी प्रकार सर्वज्ञमें भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तपन और ज्ञातापनका कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध होता है वह उसवालेमें नहीं रहता है श्रीर वचन तथा झानका लोकमें विरोध नहीं है, बल्कि इपनवाले (इपनी)के ही क्वनोंमें 20 चतुराई श्रथवा सुन्दरता स्पष्ट देखनेमें श्राती है। श्रतः विशिष्ट-ज्ञानवान् सर्वज्ञमें विशिष्ट वक्तापनक होनेमें क्या आपति है ? इस तरह क्कापनकी विपच्चभूत सर्वज्ञमें भी सम्भावना होनेसं वह शङ्कितविपच्चवृत्ति नामका अनैकान्तिक हेत्वाभास है।

(४) श्रकिक्किःकर—जो हेतु साध्यकी सिद्धि कर नेमें श्रप्रयोजक— 25 श्रसमर्थ है उसे श्रकिक्कित्कर हेत्वाभास कहते हैं । उसके दो

भेद हैं—१ सिद्धसाधन और २ बाधितविषय। उनमें पहलेका उदाहरण यह है- 'शब्द भोत्रेन्द्रियका विषय होना चाहिये, क्योंकि चह शब्द हैं ' यहाँ श्रोत्रेन्द्रियकी विषयता' रूप सान्य शब्दमें श्रावस-प्रत्यचसे ही सिद्ध है। श्रतः उसको सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त किया गया 'शब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नामका श्रकिख्चित्कर 5 हेत्वाभास है। वाधितविषय नामका श्रकिश्चित्कर हेत्वाभास अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्तवाधितविषय है। जैसे--'अग्नि श्रम्ब्या-ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है' यहाँ 'द्रव्यत्व' हेतु प्रस्यक्त-चाधितविषय है कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उच्णता-माहक स्परीनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षसे वाधित है। अर्थात्-प्राण्निको 10 छूनेपर वह उच्छा प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। अतः 'द्रव्यत्व' हेतु कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समर्थ न होनेसे अकि ख्रिक्तर है। कोई अनुमानवाधितविषय है। जैसे-'शब्द अपरिखामी है क्योंकि वह किया जाता है यहाँ 'किया जाना' हेतु 'शब्द परिशामी है क्यों कि वह प्रमेय हैं इस अनुमानसे बाधितविषय है। इस- 15 लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिञ्चित्कर हैत्या-आस है। कोई श्रागमबाधितविषय है। जैसे-धर्म परलोकमें दु:स्वका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयस होता है, जैसे अधर्म यहाँ 'धर्म सुलका देनेवाला है' ऐसा आगम है, इस श्रागमसे हेत् बाधितविषय है। कोई स्वचनवाधितविषय है। 20 असे - मेरी माता बम्ध्या है, क्यों कि पुरुषका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं रहता है वह बन्ध्या कही जाती है, जैसे-प्रसिद्ध बन्ध्या स्ती। यहाँ हेतु अपने वचनसं वाधितविषय है क्योंकि स्वयं मौजूद है और माता भी मान रहा है और फिर यह कहता है कि मेरी 25 माता बन्ध्या है। स्रतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका स्रकि-

खित्कर हेत्वाभास है। इसी प्रकार और भी श्रकिञ्चित्कर के भैद स्वयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसङ्गसे हेत्वाभासीं-का निरूपण किया।

### उदाहरणका निरूपण-

यद्यपि व्युत्पन झाताके लिये प्रतिक्षा श्रीर हेतु ये दो ही श्रव-यव पर्याप्त हैं तथापि अन्युत्पन्नों के ज्ञानके लिये उदाहरणादिकको भी अभवार्योंने स्वीकृत किया है। यथार्थ हम्रान्तके कहनेको उदा-हरए कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है १ जहाँ साध्य श्रीर साधनकी व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं। श्रीर 10 साध्य-श्रानि श्रादिकके होनेपर ही साधन-धूमादिक होते हैं तथा उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं इस प्रकारके साहचर्यरूप साध्य-साधनके नियमको ज्याप्ति कहते हैं। इस ज्याप्तिको ही साध्यके बिना साधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं। बादी और प्रति-वादीकी बुद्धिसाम्यताको व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं और 15 यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति-प्रदेश कहलाता है, जैसे रसोईशाला आदि, अथवा तालाब आदि। क्योंकि वहीं 'धूमादिकके होनेपर नियमसे अरूयादिक पार्थे जाते हैं और अग्न्यादिकके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं पाये जाते इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति—बुद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 20 रसाईशाला आदि अन्वयदृष्टान्त हैं, क्यों कि वहाँ साध्य और साधनके सद्भावरूप अन्वयबुद्धि होती है। श्रीर तालाव आदि व्यतिरेक्ट्रहान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य और साधनके अभावसप क्यतिरेकका ज्ञान होता है। ये दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य श्रीर साधनरूप श्रम्त—श्रर्थात् धर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टान्त 25 कहलाता है, ऐसा 'दृष्टान्त' शब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है।

इस उपयुक्त दृष्टान्तका जो सम्यक् वचन है—प्रयोग है वह उदाहरण है। केवल 'वचन' का नाम उदाहरस नहीं है, किन्तु दृष्टान्तरूपसे जो वचन-प्रयोग है वह उदाहरस है। जैसे—'जो जो भूमचाला होता है वह वह अग्निवाला होता है, जैसे—रसोई घर,
जीर जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे—तालाव।' 5
इस प्रकारके बचनके साथ ही दृष्टान्तका दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन
होता है।

### उदाहरताके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासका कथन-

जो उदाहरएके लच्छसे रहित है किन्तु उदाहरए। जैसा
प्रतीत होता है यह उदाहरए।। भास है। उदाहरए के लच्चएकी रहि- 10
तता (श्रभाव) दो तरहसे होता है—१ दृष्टान्तका साम्यक् वचन न
होना श्रीर २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक् वचन होना। उनमें
पहलेका उदाहरए इस प्रकार है—'जो जो श्रिनवाला होता है
वह वह धूमवाला होता है, जैसे—रसोईघर। जहाँ जहाँ धूम
नहीं है वहाँ वहाँ श्रीन नहीं है, जैसे—तालाव।' इस तरह ज्याप्य 15
श्रीर उयापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन करना दृष्टान्तका श्रसम्यावचन है।

## शङ्का-व्याप्य श्रीर व्यापक किसे कहते हैं ?

समाधान—साहचर्य नियमरूप व्याप्ति क्रियाका जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'आप' धातुसे 'कर्म' 20 अर्थमें 'एयत्' प्रत्यय करनेपर 'व्याप्य' शब्द निष्पन्न होता है। तात्पर्य यह कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है' इस प्रकारके साथ रहनेके नियमको व्याप्ति कहते हैं और इस व्याप्तिका जो कर्म है—विषय है वह व्याप्य कहलाता है। वह व्याप्य धूमादिक हैं, क्योंकि धूमादिक वहवादिके हारा 25 व्वाप्त (बिषय) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं क्योंकि 'वि' पूर्वक 'आप' धातुसे कर्ता अथेमें 'एवुल' प्रत्यय करनेपर 'व्यापक' शब्द सिद्ध होता है। वह व्यापक अम्न्यादिक हैं। इसीलिये अग्नि धूमको व्याप्त करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि नियमसे होती हैं इस तरह धूमवाले सब स्थानों में नियमसे अग्नि पायी जाती है। किन्तु धूम अग्निको वैसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारापत्र अग्नि धूमके विना भी रहती है। कारण, जहाँ अग्नि है वहाँ नियमसे धूम भी है' ऐसा सम्भव नहीं है।

10 शङ्का-धूम गीले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है। अर्थात वह उसका व्यापक होता है, तब आप कैसे कहते हैं कि धूम अग्निका व्यापक नहीं होता ?

समाधान—गीले ईन्धनवाली श्रानिका धूमको व्यापक मानना हमें इष्ट है। क्यों कि जिस तरह 'जहाँ जहाँ श्रविच्छित्रमूल धूम 15 होता है वहाँ वहाँ श्रानि होती है' यह सम्भव है उसी तरह जहाँ जहाँ गीले ईन्धनवाली श्रानि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है' यह भी सम्भव है। किन्तु श्रानिकामान्य धूम-विशेषका व्यापक ही है—व्याप्य नहीं; कारण कि 'पर्वत श्रानिवाला है, क्यों कि वह धूम-वाला है' इस श्रतमानमें श्रानि—सामान्यकी ही श्रपेक्षा होती हैं श्राहित्य श्रानिका श्रानिका वालिये। श्राहिती श्राहिती श्राहित श्राहित श्राहित श्राहित हो। इसिलये धूम श्रानिका व्यापक नहीं है, श्रापितु श्रानिकी नहीं। इसिलये धूम श्रानिका व्यापक नहीं है, श्रापितु श्रानिकी नहीं। इसिलये धूम श्रानिका व्यापक नहीं है, श्रापितु श्रानिकी होता है, जैसे—रसोईका घर' इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक् वचन बोलना चाहिये। किन्तु इससे 25 विवरीत वचन बोलना दृष्टान्ताभास है। इस तरह यह श्राहित

म्यक्षवस्तरं अन्वयदृष्टान्तासास (अन्वय उदाहरखाआस) है।
ग्रितरेक्टयाप्तिमें तो न्यापक—श्रान्यादिकका सभाव न्यापक
होता है श्रीर न्याप्य—धूमादिकका सभाव न्यापक होता है। अतएव 'जहाँ जहाँ श्रानिका सभाव है वहाँ वहाँ भूमका सभाव है,
जेसे—तालाव' इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक् वस्तन बोलना साहिये 5
इससे विपरीत कथन करना समम्यक् वस्तनरूप न्यतिरेक उदाहरणाभास है। 'सदृष्टान्तयस्त्रने (जो दृष्टान्त नहीं है उसका
सम्यक् वसन होना) नामका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार
है—श्रन्वयन्याप्तिमें ज्यतेरेक दृष्टान्त कह देना श्रीर न्यतिरेकट्याप्तिमें श्रन्वयन्दृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास हैं, इन दोनोंके 10
उदाहरण स्पष्ट हैं।

राङ्का—'गर्भस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योंकि वह मेत्रीका पुत्र है जो जो मेत्रीका पुत्र है वह वह श्याम है, जैसे उसके दूसरे पुत्र' इत्यादि अनुमानप्रयोगमें अन्वयदृष्टान्तस्वरूप पाँच मेत्रीपुत्रोंमें 'जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता है' 15 यह अन्वयन्याप्ति है और व्यक्तिरेक दृष्टान्तस्वरूप गीरवर्ण अमेत्रीपुत्रोंमें सब जगह 'जहाँ जहाँ श्यामता नहीं है वहाँ वहाँ मेत्रीका पुत्रपना नहीं है' यह न्यतिरेक न्याप्ति सम्भव है। अतः गर्भस्थ मेत्रीपुत्ररूप पद्ममें जहाँ कि साधन निश्चितरूपमे है, साध्यभूत श्यामताका सन्देह गोसा है और इसिलिये यह अनुमान अभी सम्यक् हो जावेगा—अर्थात् हष्टान्तका उपयुक्त सद्मण मानने पर मेत्रीतनस्व हेतुक श्यामत्वसाध्यक प्रस्तुत अनुमान भी समी-चीन अनुमान कहा जावेगा, कारण कि उसके अन्ययदृष्टाक्त और व्यतिरेकदृष्टान्त दोनों ही सम्यक् दृष्टान्तवस्वस्य हैं ?

समाधान-वहीं; प्रकृत हच्छान्त कान्य विचारसे वाधित है। ३५

वह इस प्रकारसे हैं साध्यरूपसे माना गया यह श्यामतारूप कार्य अपनी निष्पत्तिके लिये कारगकी अपेक्षा करता है। वह कारण मैत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना भी दूसरे पुरुषोंमें, जो मैत्रीके पुत्र नहीं है, रयामता देखी जाती 5 है। अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोंके बिना ही उत्पन्न होनेवाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी प्रकार मैत्रीका पुत्रपना रयामताका कारण नहीं है, यह निश्चित है। अतएव जहाँ जहाँ मैत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता नहीं है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकर्मसे 10 सहित शाकादि आहाररूप परिगाम है वहाँ वहाँ उसका कार्य रयामता है। इस प्रकार सामग्रीरूप विशिष्ट नामकर्मसे सहित शाकादि ब्राहार परिसाम श्यामताका व्याप्य है—कारस है। लेकिन उसका गर्भस्थ मैत्रीपुत्ररूप पद्ममें निश्चय नहीं है। अतः बह सन्दिग्धासिद्ध है और मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 51 कारण ही नहीं है इसलिये वह श्यामतारूप कार्यका गमक नहीं है। अतः उपर्युक्त अनुमान सम्यक् अनुमान नहीं है।

'जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह ज्याप्ति है और जो साधन-का अञ्यापक तथा साध्यका ज्यापक है वह उपाधि है' ऐसा किन्हीं (नैयायिकों)का कहना है। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि ज्याप्ति-20 का उक्त लहाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष आता है। तात्पर्यं यह कि उपाधिका लहाण ज्याप्तिघटित है और ज्याप्तिका लहाण उपाधिघटित है। अतः ज्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब उपाधि सिद्ध हो और जब उपाधि सिद्ध हो जावे तब ज्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको ज्याप्तिका 25 सहाण माननेमें अन्योन्याश्रय नामका दोष प्रसक्त होता है। इस उपाधिका निराकरण कारुएयकालिकामें विस्तारसे किया गया है। स्रतः विराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहीं किया जाता है।

उपनय, निगमन श्रांर उपनयाभास तथा निगमनाभासके लक्ष्य-

साधनवान् रूपसे पक्तकी दृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 5 करना उपनय है। जैसे—इसीलिये यह धूमवाला है। साधनका दें। हो साधनको निश्चयरूप वचनको निगमन कहते हैं। जैसे—धूमवाला होनेसे यह श्रमिवाला ही है। इन दोनोंका श्रयधाक्रमसे—उपनयकी जगह निगमन श्रीर निगमनकी जगह उपनयका—कथन करना उपनयाभास श्रीर निगमनाभास हैं। श्रनु- 10 मान प्रमाण समाप्त हुआ।

#### आगम प्रमाणका लक्ष्ण-

आप्तके वचनोंसे होनेवाले अर्थकानको आगम कहते हैं।
यहाँ 'आगम' यह लह्य है और शेष उसका लक्षण है। 'अर्थकानको आगम कहते हैं' इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 15
तो प्रत्यक्षादिकमें अतिव्याप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी अर्थक्कान हैं। इसलिये 'वचनोंसे होनेवाले' यह पद—विशेषण दिया
है। 'वचनोंसे होनेवाले अर्थक्कानको' आगमका लक्षण कहने में
भी खेच्छा पूर्वक (जिस किसीके) कहे हुये अमजनक वचनोंसे
होनेवाले अथवा साये हुये पुरुषके और पागल आदिके वाक्योंसे 20
होनेवाले 'नदीके किनारे फल हैं' इत्यादि क्कानोंमें अतिव्याप्ति है,
इसलिये 'आप्त' यह विशेषण दिया है। 'आप्तके वचनोंसे होनेवाले क्कानकों आगमका लक्षण कहनेमें भी आप्तके वाक्योंको
सुनकर जो आवण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी अतिव्याप्ति
है, अतः 'अर्थ' यह पद दिया है। 'अर्थ' पद तात्पर्यमें रूढ है। 25

अर्थात्—प्रयोजनार्थक है क्योंकि 'अर्थ ही—तात्पर्य ही वचनों में है' ऐसा आचार्यवचन है। मतलब यह कि यहाँ 'अर्थ' पदका अर्थ तात्पर्य विविद्यत है, क्योंकि बचनों में तात्पर्य ही होता है। इस तरह आप्तके बचनों से होनेवाले अर्थ (तात्पर्य) ज्ञानको जो 5 आगमका लक्षण कहा गया है वह पूर्ण निदेशि है। जैसे— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'' [त० सू० १-१] 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'' [त० सू० १-१] 'सम्यग्दर्शनादिक सम्पूर्ण कर्मों के ज्यरूप मोक्षका मार्ग अर्थात उपाय है—न कि 10 'मार्ग हैं'। अतएव भिन्न भिन्न लक्षणवाले सम्यग्दर्शनादि तीनों मिलकर ही मोक्षका मार्ग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अर्थ 'मार्गः' इस एक वचनके प्रयोगके तात्पर्यसे सिद्ध होता है। यही उक्त वाक्यका अर्थ है। और इसी अर्थमें प्रमाणसे संशयादिककी निवृत्तिरूप प्रमिति होती है।

### 15 आप्रका लच्च्य-

श्राप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यच्च ज्ञानसे समस्त पदार्थों का ज्ञाता (सर्वज्ञ) है और परमहितोपदेशी है वह आप्त है। 'समस्त पदार्थों का ज्ञाता' इत्यादि ही आप्तका लच्चण कहनेपर श्रुतकेव-लियों में श्रुतिव्याप्ति होती है, क्यों कि वे आगमसे समस्त पदार्थों-20 को जानते हैं इसलिये 'प्रत्यच्च ज्ञानसे' यह विशेषण दिया है। 'प्रत्यच्च ज्ञानसे समस्त पदार्थों का ज्ञाता' इतना ही आप्तका लच्चण करनेपर सिद्धों में श्रुतिव्याप्ति है क्यों कि वे भी प्रत्यच्च ज्ञानसे ही सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता हैं, श्रुतः 'परमहितोपदेशी' यह विशेषण कहा है। परम-हित निश्रेयस-मोद्दा है और उस मोद्दाके उपदेशमें ही अरहन्तकी मुक्यरूपसे प्रवृत्ति होती है, श्रुव्य

विषयमें तो प्रश्नके अनुसार गौसारूपसे होती है। सिद्ध परमेष्ठी ऐसे नहीं हैं—वे निःश्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं और न गौसारूपसे। क्योंकि वे अनुपदेशक हैं। इसलिबे 'परम-हितापदेशी' विशेषसा कहनेसे उनमें अतिब्याप्ति नहीं होती। आप्तके सद्भावमं है, पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें) प्रमास 5 प्रस्तुत कर आये हैं। नैयायिक आदिके द्वारा माने गये 'आप्त' सर्वज्ञ न होनसे आप्ताभास हैं—सच्चे आप्त नहीं हैं। अतः उनका व्यवच्छेद (निराकरसा) 'प्रत्यच्ज्ञानसे सम्पूर्ण-पदार्थीका ज्ञाता' इस विशेषसासे ही हो जाता है।

शङ्का-नैयायिकोंके द्वारा माना गया आप्त क्यों सर्वज्ञ 10 नहीं है १।

समाधान—नैयायिकोंने जो आप्त माना है वह अपने ज्ञानका झाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानको अस्वसंवेदी— ज्ञानान्तरवेद्य माना गया है। दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान
है उसको जाननेवाला ज्ञानान्तर भी नहीं है। अन्यथा उनके 15
अभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भावका प्रसङ्ग आयेगा और दो
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक
साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब वह विशेषणभूत अपने
ज्ञानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको
(अपनेको) कि भैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 20
प्रकार जब वह अनात्मज्ञ है तब असर्वज्ञ ही है— सर्वज्ञ नहीं है।
और सुगतादिक सच्चे आप्त नहीं हैं इसका विस्तृत निरूपण
आप्तमीमांसाविवरण—अष्टशतीमें श्रीअकलकृदेवने तथा अष्टसहस्तीमें श्रीविद्यानन्दस्वामीने किया है। अतः यहाँ और अधिक

विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लक्षण दूसरे शास्त्रों में रे प्रसिद्ध है, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है।

अर्थका लच्चा श्रीर उसका विशेष कथन-

श्रथं किसे कहते हैं ? अनेकान्तको अर्थ कहते हैं। श्रथीत जो 5 अनेकान्तस्वरूप है उसे अर्थ कहते हैं। यहाँ 'अर्थ' यह लह्यका निर्देश है उसीको अभिषेय अर्थात् कहा जानेवाला भी कहते हैं। 'अनेकान्त' यह लह्मएका कथन है। जिसके अथवा जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म—सामान्य, विशेष, पर्याय और गुएए पाये जाते हैं उसे अनेकान्त कहते हैं। तात्वर्य यह कि सामान्यादि अनेक धर्म- वाले पदार्थको अनेकान्त कहते हैं। 'घट घट''गौ गौ' इस प्रकारके अनुगतव्यवहारके विषयभूत सदश परिएए। मात्मक 'घटत्व' 'गोत्व' आदि अनुगत स्वरूपको सामान्य कहते हैं। वह 'टत्व' स्थूल कम्बुपीवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' सास्ना आदि स्वरूप ही है। अतएव घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियों से न सर्वथा भिन्न है। न नित्य है और न एक तथा अनेकों में रहनेवाला है। यदि वैसा माना जाय तो अनेकों दूषण आते हैं, जिन्हें दिग्नागने निम्न कारिकाके द्वारा प्रदर्शित किया है:—

१ परस्परमें श्रपेत्ना रखनेवाले पदों के निरपेत्त समूहको वाक्य कहते हैं। जैसे—'गायको लाश्रो' यहाँ 'गायको' श्रौर 'लाश्रो' ये दोनों पद एक दूसरे-की श्रपेत्ना रखते हैं तभी वे विविद्धित श्रर्थका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा इस श्रर्थके बोधमें श्रन्य वाक्यान्तरकी श्रपेत्ना नहीं होती इसलिये उक्त दोनों पदोंका समूह निरपेत्न भी है।

२ प्रमेयकमलमार्त्तगडादिक में।

न याति न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत्। जहाति पूर्वे नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ।।

श्रर्थात्—वह गोत्वादि समान्य शावलेयादि व्यक्तियोंसे यदि सर्वथा भिन्न, नित्य, एक श्रीर श्रनेकवृत्ति है, तो जब एक गी उत्पन्न हुई, तब उसमें गोत्व कहाँ से श्राता है ? श्रन्थत्रसे श्रा नहीं सकता 5 क्यों कि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होने के पहले गोत्व वहाँ रहता नहीं; क्योंकि गोत्वसामान्य गौमें ही रहता है। श्रन्यथा देश भी गोत्वके सम्बन्धसे गी हो जायगा। गोपिएडके साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य माना है, अन्यथा उसके श्रमित्यताका प्रसङ्ग श्रायगा। श्रंशवान है नहीं; क्योंकि उसे निरंश 10 स्वीकार किया है। नहीं तो सांशत्वका प्रसङ्ग त्रावेगा। यदि बह पूर्व पिगडको छोड़कर नूतन गौमें आता है तो यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पूर्व पिएडका त्याग नहीं माना है। अन्यथा पूर्व गोपिएड—गौ श्रगो—गोत्वशून्य होजायगा, फिर उसमें 'गी' व्यव-हार नहीं होसकेगा। इस तरह गोत्वादि सामान्यको ज्यक्तिसे सर्वथा 15 भिन्न, नित्य श्रीर एक माननेमें अनेकविध दूषण प्रसक्त होते हैं। त्रातः स्थूल श्रीर कम्बुग्रीवा श्रादि श्राकारके तथा सास्ना श्रादिके देखनेके बाद ही यह 'घट है' 'यह गी है' इत्यादि अनु-गतप्रत्यय होनेसे सदृश परिगामरूप ही घटत्वगीत्वादि सामान्य है श्रीर वह कथिञ्चत भिन्न-श्रभिन्न, नित्य-श्रनित्य श्रीर एक श्रनेक

१ 'नायाति' पाठान्तरम्।

२ कारिकाका शब्दार्थ यह है कि 'गोत्वादि सामान्य दूसरी गौमें श्रन्यत्र से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पैदा होता है, न श्रंशोंवाला है श्रीर न पहलेके श्रपने श्राश्रयको छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है— वह सम्बद्ध हो जाता है यह कैसी व्यसनसन्तित—कदाग्रहपरम्परा है।'

रूप है। इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपर्युक्त कोई भी दूषण नहीं आता है। विशेष भी सामान्यकी ही तरह 'यह स्थूल घट है' 'यह छोटा है' इत्यादि ज्यावृत्त प्रतीतिका विषयभूत घटादि-ज्यक्तिस्वरूप ही है। इसी बातको भगवान् माणिक्यनन्दि भट्टा-5 रकने भी कहा है कि—''वह अर्थ सामान्य और विशेषरूप है।"

परिण्यमनको पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं—१ अर्थपर्याय और २ व्यक्तनपर्याय। उनमें भूत और भविष्यके उल्लेख
रहित केवल वर्त्तमानकालीन वस्तुस्त्रक्षपको अर्थपर्याय कहते हैं
अर्थात वस्तुओं में प्रतिक्षण होनेवाली प्रयायों को अर्थपर्याय कहते
हैं। आचार्योंने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है। इसीके एक
देशको माननेवाले क्षिकवादी बौद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यक्तन
है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदिकृप अर्थिक्रयांकारिता है वह व्यक्ति है उस व्यक्तिसे युक्त पर्यायको
व्यक्तनपर्याय कहते हैं। अर्थात्—जो पदार्थों में प्रवृत्ति और
तिवृत्ति जनक जलानयन आदि अर्थिक्रयां करनेमें समर्थ पर्याय है
उसे व्यक्तनपर्याय कहते हैं। जैसे—मिट्टी आदिकी पिण्ड, स्थास
कोश, कुशूल, घट और कपाल आदि पर्यायें हैं।

जा सम्पूर्ण द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं और समस्त पर्यायों-के साथ रहनेवाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। और वे वस्तुत्व, रूप, 20 गन्ध और रपर्शादि हैं। अर्थान् वे गुण दो प्रकारके हैं—१ सामा-न्यगुण और २ विशेषगुण। जो सभी द्रव्योंमें रहते हैं वे सामान्य-गुण हैं और वे वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्यमें रहते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं। जेसे—रूपरसादिक। मिट्टीके साथ सदैव रहनेवाले वस्तुत्व रूपादि तो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रहते हैं। इसी-

लिये पर्यायोका गुर्खोसे भेद है। अर्थान-पर्याय और गुरामें थही भेड़ है कि पर्यार्थ कमवर्ती होती हैं और गुख सहसाबी होते है। तथा वे द्रव्य और पर्यायके साथ सदैव रहते हैं। यदापि सामान्य और विशेष भी पर्याय हैं और पर्यायोंके कथनसे उनका भी कथन हो जाता है—उनका पृथक् कथन करनेकी आवश्यकता 5 नहीं है तथापि सहेतज्ञानमें कारण होने श्रीर जुदा जुदा राज्द व्यवहार होनेसे इस आगम प्रस्तावमें (आगम प्रमाणके निरूपण-में) सामान्य और विशेषका पर्यायोंसे पृथक निर्देश किया है। इन सामान्य और विशेषरूप गुण तथा पर्यायोका आश्रय द्रव्य है। क्योंकि "जो गुण श्रीर पर्याय वाला है वह द्रव्य है" ऐसा 10 माचार्य महाराजका म्रादेश ( उपदेश ) है। वह द्रव्य भी 'सत्य' श्रर्थात सत् ही है; क्योंकि "जो सत्व है बह द्रव्य है" ऐसा अक-लङ्कदेवका वचन है। वह द्रव्य भी संसेपमें दो प्रकारका है:-जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और ये दोनों हो द्रव्य उत्पत्ति, विनाश तथा स्थितिवान् हैं, क्योंकि "जो उत्पाद, व्यय और 15 धीव्यसे सिहत है वह सत् है" ऐसा निरूपण किया गंया है। इसका खुलासा इस प्रकार है: जीव द्रव्यके स्वर्ग प्राप्त कराने-वाले पुरुषकर्म ( देवगति, देवायु न्नादि ) के उदय होनेपर मनुष्य स्वभावका विनाश होता है, दिव्य स्वभावका उत्पाद होता है स्त्रीर चैतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों- 20 से सर्वथा एकरूप (अभिन्न) हो तो पुरुयकर्मके उत्यका कोई फल नहीं हो मकेगा; क्यों कि वह सदैव एकसा ही बना रहेगा-मनुष्य स्वभावका विनाश श्रीर देव पर्यायका उत्पाद ये भिन्न परिणामन उसमें नहीं हो सकेंगे। श्रीर यदि सर्वथा भिन्न हो तो पुरयवान्—पुरयकर्ता दृसरा होगा और फलवान्—फलभोका 25 दूसरा, इस तरह पुरवकमेका उपाजन करना भी व्यर्थ हो जायगा।

परोपकारमें भी जो प्रवृत्ति होती है वह अपने पुरायके किये ही होती है। इस कारण जीव द्रव्यकी अपेक्षासे अभेद है और मनुष्य तथा देव पर्यायकी अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की दृष्टिसे भेद और अभेदके माननेमें कोई विरोध नहीं है, दोनों 5 प्रामाणिक हैं—प्रमाणयुक्त हैं।

इसी तरह मिट्टीरूप अजीबद्रव्यके भी मिट्टीके पिएडाकारका विनाश, कम्बुधीवा आदि आकारकी उत्पत्ति और मिट्टीरूपकी स्थिति होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अजीव द्रव्यमें भी उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ये तीनों होते हैं। स्वामी समन्तभद्र-10 के मतका अनुसरण करनेवाल वामनने भी कहा है कि समीचीन उपदेशसे पहलेके श्रज्ञान स्वभावको नाश करने श्रीर श्रागेके तत्त्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जो समर्थ आत्मा है वही शास-का अधिकारी है। जैसा कि उसके इस वाक्यसे प्रकट है:-"न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थवत्" अर्थात्—शास्त्र असद् द्रव्यमें (जो 15 जीव श्रज्ञानस्वभावको दूर करने श्रीर तत्त्वज्ञानस्वभावको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है उसमें ) प्रयोजनवान नहीं है - कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्यका विषय है और इसिल्ये वह अर्थ सिद्ध होती है। अत एव इस प्रकार श्रनुमान करना चाहिये कि समस्त पदार्थ अनेकान्तस्वरूप हैं, 20 क्योंकि वे सन् हैं जो श्रनेकान्तस्यरूप नहीं है वह सन् भी नहीं है, जैसे-श्राकाशका कमल।

शङ्का-यद्यपि कमल आकाशमें नहीं है तथापि तालाबमें है। अतः उससे (कमलसे) 'सन्व' हेतुकी व्यावृत्ति नहीं होसकती है ?

समाधान-यदि ऐसा कहो तो यह कमल अधिकरण विशेष-

सिख हो योषा चौर हैसे अन्ययहरूनित जातने ही स्वीपार कर किया। इससे ही कापकी सन्तोष कर होता चाहिये। तात्वक यह कि इस-करनेसे मी सर्वु क्रानेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है।

पहले जिस 'सम्यादर्शनद्वान वारित्राणि मोल्यार्गः' वाक्यका उदाहरण दिया गया है उस बाक्यके द्वारा भी 'सम्यादर्शन, सम्य- 5 ग्राम और सम्यक्षारित्र इन तीनोंमें मोल्कारणता ही है, संसार्क्षारणता नहीं' इस प्रकार विषयविभागपूर्वक (अपेक्सभेदसे) कारणता और अकारणताका प्रनिपादन करनेसे बस्तु अनेकान्त-स्वरूप कही जाती है। यदापि उक्त वाक्यमें अक्यारण करने-वाला कोई एवकार जैसा शब्द नहीं है तथापि "सर्व बाक्य सावका- 10 रणम्" अर्थात्—'सभी बाक्य अवधारणसहित होते हैं' इस न्याय-से उपर्युक्त वाक्यके द्वारा भी सम्यादर्शनाविमें मोश्रकारणताका विधान और संसारकारणताका निषेध स्रष्ट निद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण—प्रत्यन्त, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध हुआ कि वस्तु अनेकान्तस्यरूप है।

नयका लक्ष्या, उसके भेद और सममजीका प्रतिपादन-

प्रमाणका विस्तारसे वर्णन करके श्रव नयोंका विश्लेषण-पूर्वक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाणसे जाने हुये पदार्थके एक देश (श्रश) को प्रहण करनेवाले झाताके श्रामिप्रायिवशेषका नय कहते हैं। क्योंकि "झाताका श्रामिप्राय नय 20 है" ऐसा कहा गया है। उस नयके संदेपमें दो भेद हैं—? तृज्वा-र्थिक और २ पर्यायार्थिक। उनमें द्रव्यार्थिकनय प्रमाणके विषय-भूत द्रव्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक श्रानेकान्तहर अर्थका विभाग करके वर्यायार्थिकनयके विषयभूत भेदकी जीए करता हुआ। उसकी रियति मात्रको स्वीकार कर अपने विषय द्रव्यकी श्रामेदः 25

सप व्यवहार कराता है, अन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता। इसी लिये "दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवा ले नयको सद् नय-सम्यक् नय अथवा सामान्यनय" कहा है। जैसे-यह कहना कि 'सोना लाखो'। यहाँ द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायसे 'सोना 5 लाखां के कहनेपर लानेवाला कड़ा, कुएडल, केयूर इनमेंसे किसी-को भी ले जानेसे कुतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूपसे कड़ा आदिमें कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यार्थिकनयकी विवज्ञा होती है तब द्रव्यार्थिकनयको गीए। करके प्रवृत्त होनेवाले पर्यायार्थिक-नयकी अपेक्षासे 'कुएडल लाम्रो' यह कहनेपर लानेवाला कड़ा 10 आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्यों कि कड़ा आदि प्रयायसे कुरहल पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्यार्थिकनयके अभिप्राय (विवज्ञा) से सोना कथञ्जित एकरूप ही है। पर्यायर्थिकनयके अभिप्रायसे कश्चित् अनेकरूप ही है, और क्रमसे दोनों नयों के अभिप्रायसे कथिख्वत् एक और अनेकरूप है। एक साथ दोनों नयोंके अभि-15 प्रायसे कथि अवक्तव्यस्वरूप है; क्यों कि एक साथ प्राप्त हुए दो नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व और अनेकत्वका विचार अथवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप और रस इन दो धर्मीका प्रतिपादन नहीं होसकता है। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 20 और पर्यायार्थिक दोनों नयों के अभिप्रायसे सोना कशिवत् अवक-व्यस्वरूप है। इस अव्यक्तस्वरूपको द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयों के अभिप्रायसे कमशः प्राप्त हुए एकत्वादिकके साथ मिला देनेपर सोना कथब्रित् एक और अवक्तव्य है, कथंचित् अनेक और अवकव्य है तथा कथिबत एक, 25 अनेक और अवकव्य है, इस तरह तीन नयामित्राय और होजाते

5

है, जिनके द्वारा भी सोनेका निरूपण किया जाता है। नयोंके कथन करनेकी इस रोक्षी (क्यबस्था)को ही सप्तमङ्गी कहते हैं। यहाँ 'भन्न' राज्य वस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रस्थेक वस्तुमें नियत सात स्वरूप-विशेषोंका प्रति-पादन करनेवाला शब्द-समृह सप्तभन्नी है।

राष्ट्रा—एक वस्तुमें सात भक्कों (स्वरूपों श्रथवा धर्मों)का सन्भव कैसे है १

समाधान—जिस प्रकार एक ही घटादिमें घट रूपवाला है, रसवाला है, गन्धवाला है और स्पर्शवाला है, इन जुदे जुदे ज्यव-हारों के कारणभूत रूपवत्व (रूप) आदि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 10 प्रकार प्रत्येक वस्तुमें होनेवाले एक, अनेक, एकानेक, अवक्तज्य आदि ज्यवहारों के कारणभूत एकत्व, अनेकत्व आदि सात स्वरूप-भेद भी सम्भव हैं।

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय परम-द्रव्य सत्ता—महासामान्य है। उसकी अपेक्षासे "एक ही अद्वितीय 15 ब्रह्म है वहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है" इस प्रकारका प्रति-पादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन पदार्थीमें भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सद्से मिन्न होनेके कारण वे सब असत् होजाएँगे।

ऋजुस्त्रनय परमपर्यायार्थिक नय है। वह मृत और भविष्यके 20 स्पर्शेसे रहित शुद्ध—केवल वर्त्तमानकालीन वस्तुस्वरूपको विषय करता है। इस नयके अभिप्रायसे ही बौद्धोंके चिषकबादकी सिद्धि होती है। ये सब नयाभिप्राय सम्पूर्ण अपने विषयभूत अरोपात्मक अनेकान्तको, जो प्रमाणका विषय है, विभक्त करके लोकव्यव-हारको कराते हैं कि वस्तु द्रव्यरूपसे—सत्तासामान्यकी अपेक्षासे 25 कथि चत् एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे-अवान्तर-सत्तासामान्यरूप विशेषों की अपेक्षासे वस्तु कथि चत् नाना (अनेक) ही है, एक नहीं है। तात्पर्य यह है कि तत्तत् नयाभित्रायसे ब्रह्म-वाद (सत्तावाद) और क्षिकवादका प्रतिपादन भी ठीक है। यही आचार्य समन्तभद्रस्वामीने भी निरूपण किया है कि "है जिन! आपके मतमें अनेकान्तभी प्रमाण और नयसे अनेकान्त-रूप सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्तरूप है और अपित नयकी अपेक्षा एकान्तरूप है।"

श्रीतयत अनेक धर्मविशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाला प्रमाण है। यदि इस जैन-सग्णि—जैनमतको नय-विवक्षाको न मानकर 'सर्वथा एक ही श्रद्धितीय ब्रह्म हैं, अनेक कोई नहीं हैं, कथिक चत्र् किसी एक अपेक्षासे भी अनेक नहीं हैं, यह आप्रह किया जाय— सर्वथा एकान्त माना जाय तो यह अर्थाभास है—मिध्या अर्थ है श्रीर इस अर्थका कथन करनेवाला वचन भी आगमाभास है क्यों-कि वह प्रत्यक्षसे श्रीर 'सत्य भिन्न हैं तस्त्र भिन्न' है इस आगमसे बाधितविषय है। इसी प्रकार 'सर्वथा भेद ही है, कथिक चत् भी अभेद नहीं है' ऐसा कथन भी वैसा ही समझना चाहिये। अर्थात सर्वथा भेद (श्रनेक) का मानना भी अर्थाभास है और उसका प्रतिपादक आगमाभास है; क्योंकि सद्क्ष्यसे भी भेद माननेपर श्रसत्का प्रसङ्ग आयेगा और उसमें अर्थकिया नहीं बन सकती है।

राङ्का-एक एक अभिशायके विषयरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध-होनेवाले और परस्परमें साहचर्यकी अपेसा न रखनेपर मिध्या-25 भूत हुए एकस्व, अनेकस्व आदि धर्मीका साहचर्यरूप समृह भी

25

जो कि श्रनेकान्त है। सिध्या ही है। तात्पर्व यह कि प्रस्पर निरपेझ एकत्वादिक एकान्त जब मिध्या हैं तब उनका समृहकूप श्रनेकान्त भी मिध्या ही कहलाबेगा। वह सम्यक् कैसे हो सकता है ?

समाधान-वह हमें इष्ट है। जिस प्रकार परस्परके उपकार्य- 5 उपकारकभावके विना स्वतन्त्र होनेसे श्रीर एक दूसरेकी श्रपेचा न करनेपर वस्त्ररूप अवस्थासे रहित तन्तुत्रोंका समूह शीतनिवा-रण (ठण्डको दूर करना) आदि कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक दूसरेकी अपेसा न करनेपर एकत्वादिक धर्म भी यथार्थ-ज्ञान कराने त्रादि अर्थक्रियामें समर्थ नहीं हैं, इसलिये उन पर- 10 स्पर निरपेच एकत्वादि धर्मीमें कथञ्चित् मिध्यापन भी सम्भव है। श्राप्तमीमांसामें स्वामी समन्तभद्राचार्यने भी कहा है कि 'मिथ्याभूत एकान्तोंका समूह यदि मिध्या है तो वह मिध्या एका-न्तता-परस्परनिरपेत्तता हमारे (स्याद्वादियोंके) यहाँ नहीं है; क्योंकि जो नब निरपेत्त हैं वे मिध्या हैं -सम्यक् नहीं हैं और 15 जो सापेच हैं-एक दूसरेकी अपेचा सहित हैं ने वस्तु हैं-सम्यक् नय हैं भीर वे ही अर्थिकियाकारी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि निरपेच नर्थोंके समूहको मिध्या मानना तो हमें भी इष्ट है पर स्याद्वादियोंने निरपेत्तनयोंके समृहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु सापेत्र नयोंके समूहको अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु प्रत्यकादि 20 प्रमाणों से अनेकथर्मात्मक ही प्रवीत होती है। एकथर्मात्मक नहीं।

श्रतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि 'नय और प्रमाणसे वस्तु-की सिद्धि होती है—पदार्थीका यथावत् निर्णय होता है।' इस प्रकार आगम प्रमाण समाप्त हुआ। श्रम्थकारका श्रन्तिम निवेदन
मेरे कृपालु गुरुवर्य श्रीमान् वर्द्धमानभट्टारकके श्रीचरणीके श्रमादसे यह न्याय-दीपिका पूर्ण हुई।
इसप्रकार श्रीमान् श्राचार्य वर्द्धमान भट्टारक गुरुकी कृपासे सरस्वतीके प्रकर्षको प्राप्त श्रीश्रमिनव धर्मभूषणावार्य-विरचित न्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका प्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूर्ण हुआ।
न्यायदीपिका समाप्त हुई।



# परिशिष्ट

#### —o;╬:o—

## १. न्यायदीपिकामें भागे हुए अवतरण-वाक्योंकी सूची-

| श्रवतरग्य-वाक्व                | विश्व | श्रवतरण-वास्य                | 512         |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| श्रद्धं नाम चतुरादिक-          | \$0   | गुगापर्ययवद्द्रव्यम्         | 955         |
| श्रद्धेम्यः परावृत्तं परोद्धम् | 38    | ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-   | 18          |
| श्रदृष्टादयः कस्यचित्-         | XX    | तत्रात्मभूतमग्नेरीष्स्य-     | É           |
| श्रनियततयाभूतार्थं-            | 42    | तन्मे प्रमाखं शिवः           | २०          |
| श्रनुभूतिः प्रमासम्            | 35    | तात्पर्यमेच वचित             | ११२         |
| श्रनेकार्यानिश्चिता-           | 3.5   | त्वन्मतामृतवाह्यानां         | YE.         |
| <b>ग्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः</b> | १२८   | दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक      | 4.8         |
| म्रन्ययानुपपत्येक-             | 37    | दिविधं सम्यग्ज्ञानम्         | ा १८        |
| म्रन्ययानुपपत् <del>येक</del>  | 90    | न याति न च तत्रास्ते         | 388         |
| श्रन्ययानुपपन्नत्वं            | 83    | नयान्तरविषयसापेद्धः          | 196         |
| श्रन्यथानुपपन्नत्वे .          | EX    | नयो ज्ञातुरभिप्रायः          | १२५         |
| श्रविसंवादिज्ञानं प्रमाण्म्    | १८    | न शास्त्रमद्द्रव्येषु        | 45x         |
| 'ऋसिद्धादिदोषपञ्चक-            | 80    | नार्यालोको कारग्रम्          | . २६        |
| • •                            | ۲, ३⊏ | निर्मलप्रतिमासत्वमेव         | 48          |
| इदमेव हि प्रमाणस्य 💎           | · ;   | निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञान | •           |
| इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं     | ¥¥    | निरुपाधिकः सम्बन्धो न्याप्ति | : ११०       |
| उत्पादव्ययभीव्ययुक्तं सत्      | १२२   | परस्वरव्यतिकरे सति           | Ę           |
| एतद्द्रयमेवानुमानाङ्गम् 🕟      | 50    | <b>परोपदेशसा</b> पेद्यं      | <b>~</b> \$ |
| करणाधारे चानट् 💎 🧢             | * *   | परोपदेशाभावेऽपि              | <b>૭</b> ૧  |
| करपनापोदमञ्जान्तं प्रत्यव्यम्  | २५    | प्रतिशाहेत्दाहरखो-           | 90          |
|                                |       |                              |             |

| श्रवतरण-वास्य                                     | IB         | म्रवतरग्-वाक्य              | নূম্ব |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| प्रत्यत्तमन्यत्                                   | 多に         | सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि  | ११३   |
| प्रत्यज्ञलच्यां प्राहुः                           | 28         | सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य | ३६    |
| प्रमाकरणं प्रमाणम्                                | २०         | संशयो हि निर्णयविरोधी       | ३२    |
| प्रमाग्नवैरिधगमः                                  | Y          | साधकतमं करणम्               | * ₹ ₹ |
| प्रमागादिष्टसंसिद्धि-                             | १७         | साधनात्साध्यविश्वान-        | ६७    |
| प्रयोगपरिवाटी तु                                  | ८२         | साधनाव्यापकत्वे सांत        | ११०   |
| प्रसिद्धो धर्मी                                   | ७३         | साधना श्रययोरन्यतरत्वे      | २१    |
| भावेकान्ते                                        | ५०         | साध्यसन्देहापनोदार्थं       | ۳ę    |
| मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन                            | १३०        | साध्यसाधनसम्बन्धा-          | ६२    |
| यदा भावसाधनं                                      | 38         | साध्यं शक्यमभिषेत-          | 60    |
| लिङ्गपरामशोंऽनुमानम्                              | ६६         | साध्याविनाभावित्वेन         | १3    |
| विकल्पसिद्धे तस्मिन्                              | ७४         | सामान्यित्रशेषातमा तदर्थः ५ | २,१२० |
| विस्मरणसंशय-                                      | <b>ሗ</b> ሄ | सूचमान्तरितदूरार्थाः        | ४१    |
| स त्वमेवाऽसि निदींपा                              | 80         | स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः      | ५०    |
| सत्यं भिदा तत्त्वं भिदा                           | 355        | स्वावरणज्ञयोपशम-            | २७    |
| सत्त्वं द्रव्यम्                                  | १२२        | हेतुलच्नग्रर्गहताः          | 55    |
| 3 <del>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 </del> | 1 3        | المس المؤرس الم             |       |
| रः न्यायद्वापकाः                                  | । उपल्ल    | खित ग्रन्थोंकी सूची         |       |
| 27:07:1777                                        | CPRT       | 37"47"****                  | rest  |

| ग्रन्थनाम                 | <b>টিব্র</b> | प्रन्थनाम               | বিদ্       |
|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| श्राप्त-मीमांसा ४१,५      | ०, १३०       | तत्त्वार्थं स्रोकवात्ति | नभाष्य ३५  |
| श्राप्तमीमांसाविवरग्      | ११५          | तस्वार्थस्त्र           | Y          |
| कारुएयकलिका               | 9 ? ?        | न्यायबिन्दु             | १८         |
| बैनेन्द्र                 | १३           | न्यायविनिश्चय           | ₹¥, 19•    |
| तत्वार्थराजवार्त्तिकभाष्य | <b>₹</b> %   | पत्र-परीच्हा            | - <b>₹</b> |
| तत्वार्थं श्लोकवात्तिक    | ६७           | परीद्या-मुख             | २६, ३३, ६६ |

| परिशिष्ट                             |       |                     | 733           |  |
|--------------------------------------|-------|---------------------|---------------|--|
| प्रन्थनाम                            | ã     | <b>प्रन्थ</b> नाम   | <b>দূ</b> ত্ৰ |  |
| प्रमाण-निर्णय                        | . 88  | महाभाष्य            | ΥŞ            |  |
| प्रमाण-परीचा<br>प्रमेय-कमल-मार्त्तएड | 96    | राजवार्त्तिक        | 38            |  |
| भाष्य (तत्त्वार्थराजवार्तिक          | ३०,५४ | श्लोकवात्तिक        | ७१            |  |
| माष्य)                               | ६, ३२ | श्लोकवार्त्तिकभाष्य | ६२            |  |

### ३. न्यायदीपिकामें उन्लिखित ग्रन्थकारोंकी सूची-

| ग्रन्थकारनाम<br>श्रकलङ्क         | पृष्ठ<br>१२२                | प्रन्थकारनाम<br>शालिकानाय | 9 <b>8</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| श्रलङ्कदेव                       | २४, ७०                      | श्रीमदाचार्यपाद           | ११५        |
| <b>उदय</b> न                     | २१                          | समन्तमद्रस्वामि           | १२८        |
| कुमारनन्दिभद्वारक                | ६९, ८२                      | स्याद्वादविद्यापति        | २४, ७०     |
| दिग्नाग<br>मार्गिक्यनन्दिभद्वारक | 3 <b>१</b> १<br><b>१</b> २० | स्वामी                    | ४१,४७      |
| वार्त्तिककारपाद                  | , ,                         | स्वामिसमन्तभद्राचार्य     | ८०, १२४,   |
| षामन                             | १२४                         |                           | १३०        |

## ४. न्यायदीपिकामें आये हुए न्यायवाक्य-

| 'उद्देशानुसारेग लच्चणकथनम्' ८ | 'सहसंशतन्याय' | <b>Y</b> 3 |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 'सर्वे वाक्यं सावधारसम्' १२५  |               |            |

### ४. न्यायदीपिकागत विशेष नामों तथा शब्दोंकी सूची-

| नाम-शब्द          | JA                  | नाम-शब्द             | <b>রম্ভ</b>                 |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| श्रभियुक्त        | ७३, ११३             | प्रामाणिक            | ६८                          |
| म्राईत् ४०,४१,    | <b>४४, ४५, ४६,</b>  | प्रामाणिकपद्धति      | 68                          |
|                   | ५०, १०२             | बालिश                | 28                          |
| श्चर्हत्परमेष्ठी  | ४५                  | बाह्य                | <b>AA</b>                   |
| श्रागम ४          | <b>4, ११२, ११३,</b> | बुध                  | ĘC                          |
|                   | १२६, १६१            | षौद्ध                | <b>१</b> 5, <b>६</b> 4, 58, |
| श्रीगमाभास        | ₹₹€                 |                      | ६२, ६४, १२८                 |
| <b>त्राचा</b> र्य | १०३                 | भाट्ट                | 35                          |
| श्राचार्यानुशासन  | १२९                 | महाशास्त्र           | Y                           |
| त्राप्त भ         | E, ११२, ११३         | मीमांसक              | १५                          |
| श्राईत            | २२, ८३              | मेक                  | **                          |
| <b>श्रा</b> ईतमत  | 44                  | यौग १७,              | ११, ६२, ६५                  |
| श्रोदीच्य         | ३२                  | यौगाग्रसर            | .२१                         |
| कपिल              | ¥0, ¥€              | राम                  | **                          |
| तन्त्रान्तर       | 224                 | वर्द्धमान            | 8, 888                      |
| ताथागत            | १५, ८३              | शास्त्र              | <b>x</b> , १२४              |
| <b>दाविगात्य</b>  | . 88                | श्रुतफेवलि           | 888                         |
| नैयायिक २०, ६     | <b>ξ</b> , ७७, ७६,  | सिद्ध, सिद्धपरमेष्टी |                             |
| <b>_</b>          | 8, EE, 668          | सिद्धान्त            | <b>१३१</b>                  |
| नैयायिकमत         | 6.9                 |                      |                             |
| प्रमहितोपवेश्     | . 666               | <b>सुगत्</b>         | 6.84                        |
| धेवचन             | 68                  | सौगत                 | <b>१</b> 5, ₹8, ₹१          |
| <b>प्राभाकर</b>   | 35                  | संग्रह्मस्य          | * \$\$                      |

## ६. न्यायदीपिका-गत दार्शनिक एवं लाचिषक शब्दोंकी सची

| •                              | •           | 4,                       |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| शब्द नाम                       | वृद्ध       | शब्द नाम                 | 68          |
| श्रकिञ्चितकर                   | <b>१</b> •२ | श्चर्यपर्याय             | १२०         |
| श्रतिब्याप्त                   | •           | श्रतद्य                  | 4           |
| <b>श्र</b> तीन्द्रयं प्रत्यं च | 80          | <b>अवग्रह</b>            | <b>\$</b> ? |
| ग्रनध्यवसाय                    | 3           | श्रवाय                   | * \$5.      |
| श्रनात्मभूत                    | 4           | श्रविधशान                | źĄ          |
| श्रेनिन्द्रिय                  | * **        | श्रविनाभाष               | ६२, १०४     |
| श्रनिद्रियप्रत्यच्             | **          | श्रविशद्यतिभासत्व        | પ્રશ        |
| श्रनम्यस्त                     | १६          | श्रवेशय                  | **          |
| <b>श्र</b> नुमव                | <b>U</b>    | श्रव्याप्त               | v           |
| श्रनुमान                       | 84          | श्रसत्प्रतिपद्मत्व       | 54          |
| श्रमेकान्त                     | \$ 20       | श्रंसम्भवि               | 6           |
| श्रनेकान्तात्मकत्व             | 23          | श्रसिद                   | Eq, 200     |
| <b>ग्रनेकान्तिक</b>            | व्यक्, १०१  | श्रागंम                  | ११र         |
| श्रन्तरित                      | 88          | श्चातमभूत                | Ę           |
| श्चन्यथानुपपत्ति               | 88          | श्राप्त                  | \$\$\$      |
| श्रान्वयदृष्टान्त              | 65          | इस्द्रिय                 | \$ \$       |
| श्चम्बयव्यतिरैकी               | 33          | <b>इ</b> न्द्रियप्रत्यच् | \$ \$       |
| श्चक्षाचितविषयत्व              | EX          | ईहा                      | ३२          |
| <b>ग्र</b> प्रसिद्ध            | \$8         | <b>उंदाहरण</b>           | 808         |
| <b>ग्र</b> भिप्रेत             | 38          | <b>डदाहरखाभा</b> स       | 404         |
| श्रम्यस्त                      | <b>१</b> ६  | उह श                     | *           |
| श्रमुख्यप्रत्ये <b>च्</b>      | \$¥         | इपनय .                   | we, ???     |
| <b>श्र</b> र्थ                 | 224         | <b>उपनया</b> भा <b>स</b> | . १११       |
|                                |             |                          |             |

#### २३६

#### न्याय-दीपिका

| शब्द नाम                | রম্ব       | शब्द नाम              | <u> বৃদ্ধ</u> |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| उमयसि <b>द्धधर्मी</b>   | 98         | न्याय                 | · •           |
| <b>अह</b>               | 43         | पच्च                  | ७२, ८३        |
| <b>ऋ</b> जुस्त्रनय      | १२८        | पच्धर्मस्व            | : =3          |
| एकत्वप्रत्यभिज्ञान      | ५६         | पर्यायाथिक            | १२६           |
| करग                     | 83         | परतः                  | : १६          |
| <b>कालात्ययाप</b> दिष्ट | 20         | परमपर्यायार्थिक       | १२८           |
| <b>केवलशा</b> न         | ३६         | परार्थानुमान          | ७५            |
| <b>केवलव्य</b> तिरेकी   | 69         | परीचा                 | 5             |
| केवलान्वयी              | 33         | परांच्                | પ્ર           |
| क्रमभावनियम             | ६२         | पारमार्थिक            | \$8           |
| गुख                     | 858        | प्रकरग्रसम            | 20            |
| तर्क                    | ६२         | मतिशा                 | جو ز ۽ ب      |
| दूरार्थ                 | 88         | प्रत्यच्              | २३            |
| द्रव्य                  | 199        | <b>प्रत्य</b> भिज्ञान | ¥.            |
| द्रव्यार्थिक            | १२५        | प्रमाण                | 3             |
| द्यान्त                 | 408        | प्रमाण्चिद्धधर्मी     | ७३            |
| घर्मी                   | Ę          | प्रमिति               | 88            |
| <b>धारणा</b>            | ३२         | प्रामाएव              | 48            |
| <b>भारावाहिक</b>        | <b>१</b> ३ | मनःपर्यज्ञान          | ş¥            |
| नय                      | १२५        | मुख्यप्रत्यच्         | 38            |
| निगनन                   | 66, 556    | युक्ति                | 80            |
| निगमनाभास               | ११२        | योग्यता               | २७            |
| निर्दोषत्व              | YX         | लच्य                  | 6             |
| निर्विकल्पक             | १४, २५     | वस्तु                 | प्र           |
| नैर्मस्य                | २४         | लच्च                  | ¥             |
|                         |            |                       |               |

|                              | वरि             | राष्ट             | 540          |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| शब्द नाम                     | र्वे ह          | शब्द नाम          | वृद्ध        |
| <b>बाद</b>                   | <b>□</b>        | सन्दिग्धासिद      | १००          |
| विकल                         | \$8             | सनिकर्ष           | २६, ३०       |
| विकल्पसिद्धधर्मी             | Ęø              | सपद्              | <b>ج</b> ع , |
| <b>बि</b> पक्                | ⊏३              | सपद्मस्व          | ۳ş           |
| विजिगीषुकथा                  | 30              | सप्तभङ्गी         | १२७          |
| विपत्त्त्यावृत्ति            | Εą              | समारोप            | ዺ४           |
| विपयंय                       | 3               | सविकल्पक          | २५           |
| विरुद्ध                      | <b>⊏६, १०</b> १ | सहमावनियम         | ६२           |
| विशद्प्रतिभासत् <del>व</del> | २४              | संशय              | $\dot{s}$    |
| विशेष                        | १२०             | सादश्यप्रत्यभिशान | પુદ્         |
| वीतरागकथा                    | <b>૭</b> ૯      | साधन              | इह           |
| वैशय                         | २४              | साध्य             | ६९           |
| वैशादृश्यप्रत्यभिज्ञान       | <b>५</b> ६      | साध्यामास         | 90           |
| व्यञ्जन <b>प</b> र्याय       | १२०             | सांव्यवहारिक      | ३१           |
| व्यतिरेकदृष्टान्त            | 95              | स्दमार्थ          | 88           |
| व्यतिरेकव्याप्ति             | ৬হ              | सामान्य           | ११७          |
| <sup>ह्</sup> यापक           | १०६             | स्पष्टत्व         | २४           |
| भ्याप्ति <b>६</b> २          | , ६३, १०४       | स्मृति            | પ્ર          |
| <b>व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति</b> | १०४             | स्वतः             | १६           |
| <sup>6</sup> याप्य           | १०६             | स्वरूपासिद        | १००          |
| शक्य                         | इह              | स्वार्थानुमान     | ७१           |
| सक्लप्रत्यच्                 | ३६              | हेतु              | ७६, ७८, ६०   |
| सत्                          | <b>१</b> २२     | हेत्वाभास         | 33           |

### ७. 'असाधारणधर्मवचनं लच्चणम्'

ननु श्रसाधारण्यमंवचनं लच्यां कयं न समीचीनमिति चेत्, उच्यते; तदेव हि सम्यक् लच्च्यां यद्व्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम् । न चात्र लच्च्योऽव्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि—श्रशेषेरपि वादिभिद्यडी, कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तस्य लच्च्णमुररीक्रियते, परं दण्डादेरसाधारण्धमंत्वं नास्ति, तस्य पृथक्भूतत्वोपृथक्भूतत्वासम्भवात् । श्रगृथक्भूतत्य चासाधारण्धमंत्वभिति तवाभिप्रायः। तथा च लच्ये-कदेशेऽनात्मभूतलच्च्यो दण्डादौ श्रसाधारण्धमंत्वस्याभावादव्याप्तिरित्येव तात्ययमाश्रित्योक्तं प्रन्थकृता "दण्डादेरतद्धमंत्यापि लच्चणत्वादिति"।

किञ्चाव्याप्ताभिधानस्य लच्चणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण-धर्मत्वादितव्याप्तिः। गोः शावलेयत्वं जीवस्य भव्यत्वं मितिज्ञानित्वं वा न गवादीनां लच्चणमिति सुप्रतीतम्, शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्ववृत्तेः। भव्य-त्वस्य मितिज्ञानित्वस्य वा सर्वजीवेष्ववर्त्तमानत्वाद्व्याप्तेः। परन्तु शावलेयत्व-स्यं भव्यत्वादेवीऽसाधारणधर्मत्वमस्ति। यतो हि तेषां गवादिस्यो भिन्नेष्व-वृत्तित्वात्। तदितरावृत्तित्वं द्यसाधारणत्वमिति। ततः शावलेयत्वादावव्या-प्तामिधाने लच्चणामासे श्रसाधारणधर्मस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम्।

श्रपि च लच्यधर्मिवचनस्य लच्चणधर्मवचनेन तामानाधिकरण्यामाव-प्रसङ्गात् । तथा हि—सामानाधिकरण्यं द्विविधम्—शाब्दमार्थञ्च । यया-द्वयोरेकत्र वृत्तिस्तयोरार्थं सामानाधिकरण्यम् , यथा रूपरसयोः । ययोर्द्वयोः शब्दयोश्चैकः प्रतिपाद्योऽर्थस्तयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम् , यथा घट-कलशः शब्दयोः । सर्वत्र हि लच्यलच्चणभावस्थले लच्यवचनलच्चणवच-नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति ताम्यां प्रतिपाद्यस्यार्थस्यैकत्वात् । यथा उष्णोऽनिः, ज्ञानी बीवः, सम्यग्जानं प्रमाणम् , इत्यादौ उष्णः, ज्ञानी, सम्यग्जानम् , एतानि लच्चणवचनानि । श्राप्तः, जीवः, प्रमाणम् , एतानि च सन्यवचनानि । श्रत्र लच्चणवचनप्रतिपाद्यो योऽर्थः स एव लच्यवचन- प्रतिपाद्यो न भिक्नोऽर्मस्तत्प्रतिपाद्यः। एवं सद्यवचनप्रतिपाद्यो योऽर्यः स एव सद्यवचनप्रतिपाद्यो न भिकः। यतो हि उष्ण इत्युक्ते ऋग्निरित्युक्तं भवति, ऋग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम्। तत्रश्चेदं सिद्धं यत्र कुत्राऽपि सद्यस्त्रस्त्रस्तानाः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि सद्यवचनस्यः वचनयोः शाब्दसामानाधिकरण्यम्। इत्यं च प्रकृते ऋसाधारण्यमंस्य सद्याद्यचनस्य प्राव्यवचनस्पर्यमं सम्वचनं सद्यवचनं च धर्मिवचनं स्यात्। न च सद्यावचनस्पर्यमंत्रचनसद्यवचनस्पर्धाम्यचनयोः शाब्दसामाना-धिकरण्यमस्ति ताभ्यां प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्नत्वात्। धर्मवचनप्रतिपाद्यो हि धर्मः, धर्मिवचनप्रतिपाद्यक्ष धर्मो तौ च परस्परं सर्वया भिन्नौ। तथा चासाधारण्यभस्य सद्याद्यानानाधिकरण्यं सम्भवति। तत्रक्ष साब्दसामाना-धिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव। तस्मान्न साधारणासाधा-रण्यममुखेन सद्याकरण्यं यौक्तिकमिपद्य परस्परव्यतिकरे येनान्यत्वं सद्यते तस्सद्यग्रित्यकसङ्कम्।

#### ८. न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि

पृ० ४ पं० ४ 'उद्दे श-लक्षानिर्देश-परीक्षाद्वारेण'। तुलना—'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्ष्णं परीक्षा चेति। तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः । तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्ष्नग्यम्। लक्षितस्य यथा लक्ष्णमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा'—न्यायभा० १-१-२।

'नामधेयेन पदार्थानामिभानमुद्देशः। उद्दिष्टस्य स्वपरजातीय-व्यावर्तको भर्मो लच्च्यम्। लच्चितस्य यथालच्च्यां विचारः परीचा'— कन्दली पृ॰ ३६।

'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रकृतिः—उद्देशो लच्चणं परीचेति । नाम-धेयेन पदार्थामिधानमुद्देशः, उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको धर्मो लच्चणम्, लच्चितस्य तल्लच्चणमुपपद्यते न वेति विचारः परीचा'—न्यायमं० १०११। 'त्रिधा हि शास्त्राणां प्रवृत्तिः—उद्देशः, सत्त्रणम्, परीक्षा चिति । तत्र नाममात्रेणार्थानामभिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मी स्वत्रणम् । उद्दिष्टस्य सन्दितस्य च 'यथावल्सक्त्यणमुपपदाते न वा' इति प्रमाणतोऽर्थावधारणं परीक्षा'—न्यायकुमुद्द० १० २१ ।

'त्रयी हि शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्ष्णं परीक्षा च। तत्र नाम-पेयमात्रकीर्त्तनमुद्देशः । उद्दिष्टस्यासाधारण्धमं वचनं लक्षणम् । . . . लक्षितस्य इदमित्थं भवति नेत्थं इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षां —प्रमाणा-मी० १० २।

'तदेतद्व्युत्याद्यद्वयं प्रति प्रमाण्स्योहे शलक्षणपरीक्षाः प्रतिपाद्यन्ते, शास्त्रप्रवृत्तेस्तिविधत्वात् । तत्रार्थस्य नाममात्रकथनमुद्देशः, उद्दिष्टस्या-साधारणस्वरूपनिरूपणं लक्षणम् । प्रमाण्यलात्तरुकक्षक्षणविप्रतिपत्तिपक्ष-निरासः परीक्षा'—लघीय० तात्पर्य० पृ० ६ ।

'नाममात्रेगा वस्तुमङ्कोर्त्तनमुद्देशः । यथा 'द्रव्यम' 'गुग्गाः' इति । श्रसाधारगाधर्मो लज्ञग्गम् । यथा गन्धवत्वं पृथिव्याः । लज्ज्ञितस्य लज्गगं सम्भवति न वेति विचारः परीज्ञा'—तकसंप्रहपदकुत्य पृ० ५ ।

पृ० ६ पं॰ ११ 'परस्परव्यतिकरे' । तुलना—'परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लद्यते तल्लद्यगम् । हेमश्यामिकयोर्वगादिविशेषवत्'— तत्त्वार्थश्लो० पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० ४ 'द्विविधं' । तुलना—'तद्द्विविधम् , श्रात्मभूतमनात्म-भूतविकल्पात् । तत्रात्मभूतं लच्चणमग्नेरुण्णगुणवत् । श्रमात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डवत्'—तस्यार्थश्लो० पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० २ 'सम्यक्तानं' । तुलना—'सम्यक्तानं प्रभाणं प्रमाणत्वा-न्यथानुपपत्तेः'—प्रमाणपरीचा ए० १, प्रमाणनि० ए० १ ।

पृ० ६ पं० ६ 'संशयः' । तुलना—'संशयस्तावत् प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादृश्यमात्रदर्शनादुभवविशेषानुस्मरणाद्धर्माञ्च किस्विदिति उभवाव- सम्बी विमर्शः संशयः'—प्रशस्तपाद्भा० ए० ८५, ८६ ।

'नानायांवमरोः संदायः' न्यायमं १० ७। 'त्रानुमयत्रोमयकोटि स्पर्शी प्रत्यवः संदायः । श्रनुभयस्यभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमद्यानद्यीलं सानं सर्वात्मना रोत इवात्मा यस्मिन् सति सं संदायः, वथा श्रन्यकारे दूरादूर्ध्याकारवस्तृपसम्भात् शाधकवाधकप्रमाधाभावे सति 'स्थासावां पुरुषो वा' इति प्रस्वयः ।'—प्रमासामी० १० ५।

पृष्ठ ६ पंष्ठ ७ 'स्थासुपुरुष' । तुलना—'स्थासुपुरुषयोरूर्धतामात्रसा-दृश्यदर्शनात् वकादिविशेषानुपलिषतः स्थासुत्वादिसामान्यविशेषानिमध्य-कातुमविशेषानुस्मरसादुमयत्राकृष्यमास्यस्वात्मनः त्रस्ययो दोलायते 'कि नु स्वत्यपं स्थासुः स्वात्पुरुषो वा' इति'—प्रशस्तपाण् भाष्ट १० ८६, ८७ ।

पु० ६ पं० ६ 'विषरीतेक'। तुल्ना—'श्रतस्मित्तदेवेति विषर्यवः यथा गन्येवार्वः।—प्रशस्तपा० भा० ६० ८८। 'श्रतस्मित्तदेवेति विषर्ययः। यत् शाने प्रतिभासते तद्भूपरहिते वस्तुनि 'तदेव' इति प्रत्वयो विपर्योग्यः। स्वाद्भिपर्ययः, वथा धातुवेषम्याग्मधुरादिषु द्रन्येषु तिक्तादिप्रत्वयः, तिमिराष्टिरोषात् एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः। नौयानात् श्रगष्कुत्त्वपि गण्कुत्पत्वयः, श्राणुभ्रमणाद्वाताद्यवचक्रेऽपि चक्रप्रत्ययः इति'— भ्रमाण्योग १० ५ ।

पृ० ६ पं० ११ 'किमित्या' । तुलना → 'किमित्यालोचनमाश्रमनध्यव-सायः'-प्रशस्तपा० भा० १० ६० । 'विशेषानुस्लेख्यनध्यवसायः । दूरान्ध-काराद्विशादसाधारगाधमीवमर्शरहितः प्रत्ययः श्रानिश्रयात्मकत्वादनध्यव-स्मयः, यथा 'किमेतत्' 'इति'—प्रमागामी० १० ५ ।

पृष्ठ ११ पं० १० 'नन्वेव' । तुलना—'ननु च तिक्कयाक्षामस्त्येवाचेत-नस्यापीन्द्रियलिक्षाचेः फरणत्वम् , चलुषा प्रमीयते, धूमादिना प्रमीयते इति । तत्रापि प्रमितिकिवाकरस्त्यस्य प्रतिद्धेरिति'—प्रस्त्यानि० ६० १ । 'लोकस्ता-षदीपेन मषा इन्हें चलुषाऽवगतं धूमेन प्रतिपत्नं शब्दानिश्वतमिति चयबहरति।'—स्यापविच वि० लि० प० ६१ ८ । पृ० १२ ५० १३ 'पुनस्पचारः' । तुलना—'श्रचेतनस्य त्विन्द्रियः लिङ्गादेस्तत्र करण्यत्वं गवाक्तादेरिवोपचारादेव । उपचारश्च तद्व्यविक्ठित्तौः सम्यग्कानस्येन्द्रियादिसहायतया प्रवृत्तेः'—प्रमाणनि० पृ० २ ।

पृ० १६ पं० ७ 'श्रम्यस्ते' । तुलना—'तत्प्रामाएयं स्वतः परतश्च'— परीज्ञामु० १-१३ । 'स्वयमभ्यस्तिवषये प्रमाणस्य स्वतः प्रामा-एयसिद्धेः, सकलविप्रतिपत्तीनामपि प्रतिपत्तुरभावात्, श्रम्यथा तस्य प्रमेये निस्तंशयं प्रवृत्त्ययोगात् । तथाऽनभ्यस्तिवषये परतः प्रमाणस्य प्रामाण्यनिश्चयात् । तिश्चियनिमित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तिवषये स्वतः प्रमाण्यतिद्धेरनवस्थापरस्पराश्रयण्योरनवकाशात् ।'-प्रमाणाष० ए० ६३ ।

पृ० १६ पं० १ 'प्रमाणत्वेनाभिमतेषु' । तुलना—'व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परत्यानिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता । प्रकरणप० ५० ४३, बृह्ती ५० १०३ ।

पृ०१६ पं०३ 'उत्तरोत्तरत्त्रण्'। तुलना—'न च तत्त्त्कालकलावि-शिष्टतया तत्राण्यनिधगतार्थत्वमुपपादनीयम्, त्वणोपाधीनामनाकलनात्। न चाज्ञातेष्विप विशेषगोषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्, स्व-रूपेण तज्जननेऽनागतादिविशिष्टतानुभविद्योधात्।'—न्यायकुसु०४-१। 'न च कालभेदेनानिधगतगोचरत्वं धारावाहिकज्ञानानामिति युक्तम्। परम-सूक्ताणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनेरस्मादशैरनाकलनात्।'— न्यायवात्तिकतात्पर्य० पृ०२१। 'धारावाहिकज्ञानानामिति युक्तम्। परम-त्रत्सम्बन्धस्याग्रहीतस्य प्रहणाद् युक्तं प्रामाण्यम्। सन्नपि कालभेदोऽति-सूक्तत्वान्न परामुख्यत इति'—शास्त्रदी० पृ०१२४। (ग्रत्त पूर्वपत्तेणो-ल्लोखः)। 'धारावाहिकज्ञानानामुत्तरेषां पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविषयतया प्रामाण्यापाकरणात्। न च कालभेदावसायितया प्रामाण्योपपत्तिः। सतो-ऽपि कालभेदस्यातिसौद्भ्यादनवप्रहणात्।'—प्रकरणप० पृ०४०। भिष्ठ २० पं ४ 'न तु करणं'। तुलना—'न तत् (ईश्वरज्ञानं) प्रमा-करणमिति त्विष्वत एव, प्रमया सम्बन्धाभावात्। तदाश्रयस्य तु प्रवातृत्व-मेतदेव वत् तत्समवायः।'— स्थायकुसु० ४-५।

पृ० २३ पं० ३ 'विशद्प्रतिभासं' । तुलना—'प्रत्यत्तं विशदं शानं...'त्तवीय० का० ३, प्रमाणसं० का० २, परीद्यामु० २-१, तत्त्वार्थश्लो०
पृ० १८१ । 'विशद्शानात्मकं प्रत्यत्तं प्रत्यत्त्त्वात्, यत्तु न विशद्शानासमक कन्न प्रत्यत्तम्, यथाऽनुमानादिशानम् , प्रत्यत्तं च विवादाध्यासितम् ,
तस्मादिशदशानात्मकम् ।'-प्रमाणप० ए० ६७ । प्रमेयक० २-३ । 'तत्र
यत्त्यश्वमासं तत्प्रत्यत्तम् ।'-न्यायवि० वि० ति० प० ५३ ऽ । प्रमाणनि० ए० १४ । 'विशदः प्रत्यत्तम्'-प्रमाणमी० ए० ६ ।

पृ० २४ पं० ४ 'वैशद्यं' । तुलना—'प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेष-बत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ।'-परीद्यामु० २-४ । 'ग्रनुमानाधिक्येन बिशेषप्रकाशनं स्पष्टत्वम्'—प्रमाणनयन० २-३ । जैनुतक्भा० पृ० २ । प्रमाणान्तरानपेन्नेदन्तया प्रतिभासो वा बशद्यम्।'—प्रमाणमी० पृ० १० ।

पृ० २६ पं० ४ 'श्रन्वयन्यतिरेक' । तुलनानः 'तदन्वयन्यतिरेकानु-विधानाभावाच केशोएडुकशानवन्नक्रञ्चरशानवन्नः'—प्रदीन्तामु १ २ –७ ।

पृ० २७ पं० ३ 'घटाद्यजन्यस्यापि'। तुलमा—ऋतजन्यमपि तत्यं-काशकं प्रदीपवत्'—परीक्षामु० २—८। 'न खलु प्रकाश्चो घटादिः स्वप्रकाशकं प्रदीपं जनवति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्तेः'—प्रमेचक० २-६।

पृ० २६ पं० ६ 'चत्तुषो विषयप्राप्ति'। तुलना—'स्पर्शनेन्द्रियादिं-षचतुषोऽपि विषयप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाध्यते। तथा हि—प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चत्तुः बाह्य न्द्रियस्वात्स्पर्शनेन्द्रियादिवत् ।'—प्रमेयक॰ २-४। 'श्रस्त्येव चत्तुषस्तद्विषयेण सिकक्षः, प्रत्यत्तस्य तत्रासत्वेऽपि श्रनुमानत-स्तद्वगमात्। तच्चेदमनुमानम्, चत्तुः 'संविक्ष्ण्यमर्थे प्रकाशयति बाह्यं-न्द्रियस्वास्वगादिवत्' प्रमाणानि० १० १६ ।—न्यायकुमु॰ १० ७५ । पुः ३० पं ३ 'चतुरित्पन्न' । तुलना—'च्रद्धभान्न धर्मित्वेनोपासं गेलकत्वभानं रिशमरूपं वा १ तत्राद्यविकत्पे प्रत्यत्तवाधाः स्रमंदेशपरिहारेखा शरीरप्रदेशे एवास्थोपलम्मात् , अन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपद्मप्रदेश-स्थोपलम्भः स्थात् । अय रिशमरूपं चत्तुः, तिर्हे भर्मिणोऽसिद्धिः । न एक्षु रश्मयः प्रत्यत्ततः प्रतीयन्ते, अर्थवत्तत्र तत्त्वरूपाप्रतिमासनात् ।' प्रमेयकः २-४ । 'अत्र न तावद्गोलक्षमेव चत्तुस्तिद्वप्रयस्त्रिक्षप्रतिशा-नस्य प्रत्यत्तेण बाधनात्तेन तत्र तदमावस्येव प्रतिपत्तेहेंतोश्च तद्वाधितकर्म-निर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्या कालात्ययापिद्ष्रतोपनिपातात् ।...रिशमपरिकरित-मिति चेन, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिहेतोराभ्यासिद्धदोषात् ।' —प्रमारणनि० ए० १८

पृ० ३१ पं० ६ 'तत्प्रत्यचं द्विविषं'। तुलना—'प्रत्यचं विशदं शानं मुख्यसंव्यवहारतः'-लघीय॰ का॰ २। 'तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यचं मुख्यसाव्यव- हारिकप्रत्यच्प्रकारेण द्विप्रकारम्'—प्रमेयक॰ पृ॰ २२६। तच्च प्रत्यचं द्विविषं सांव्यवहारिकं मुख्यं चेति'—प्रमाणनि० पृ॰ २३।

पृ० ३२ पं० १ 'श्रवग्रदः' । तुलना— 'विषयविषयिस्तिपातानन्तरमार्धं ग्रहण्मवग्रदः'— लघीय०स्बो०का० १ । 'तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियेः विषयाणामालोचनावधारण्मवग्रदः'— तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५ । 'विषय-विषयिस्त्रिपातसम्यानन्तरमाद्यग्रहण्मवग्रदः । विषयविषयिस्तिपातसम्यानन्तरमाद्यग्रहण्मवग्रदः । विषयविषयिस्तिपाते सति दर्शनं भवति तद्नन्तरमर्थस्य ग्रहण्मवग्रदः ।'— सर्वार्थसिद्धि १-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ । धवला सत्प्रस्तप० । प्रमाण्प०पृ० ६८ । प्रमाण्पम् भी० पृ० १-१-२६ ।

पृ० ३२ पं० ३ 'ईहा' । तुलना—विशेषाकां हा ईहा — लाकी य॰ का॰ प्र । 'अवग्रहीतेऽयें विषयार्थें कदेशा च्छेषानुगमनं निश्चयविशेषविशासा चेष्टा ईहा ।' — तत्त्वार्थाधि० भा॰ १-१५ । अवग्रहीतेऽयें तिद्वशेषाका कृषामीहा" — सर्वार्थिस० १-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ । तत्त्वार्थका० पु० २२०। प्रमाणप० पु० ६८। प्रमाणमी० १-१-२७ । जैनतक भा० पु० ५।

ष्टु० ३२ पं० ६ 'ग्रवायः'। तुलना—'ग्रवायो विनिश्चयः'—स्वधीय० का॰ ५। 'विशेषनिर्शानाचायारम्यावगमनम्बायः।'—सर्वार्थसि० १-१५। तत्सार्थमा० १-१५। तस्वार्थश्लो० ए० २२०। प्रमाखप० ए० ६८। प्रमाखमी० १-१-२८। जैनतर्कभा० ए० ५।

पृ० ३३ पं० १ 'भारणा'। 'भारणा स्मृतिहेतुः' — स्वचीय० का० ६। भारणा प्रतिपत्तिर्यथास्यं मत्यवस्थानमवधारणं च भारणाप्रतिपत्तिः स्वन्धारणायामवस्थानं निश्चमोऽवगमः अववोध इत्यन्थान्तरम्।' — तक्ष्वार्थि । भा० १-१५। 'अयेतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणं धारणा' — सर्वार्थिस० १०१५। तक्ष्वार्थवा० १-१५। प्रममणप० प० ६८। प्रमाणमी० १-१-२६। जैनतकभा०प० ५। 'महोदये च कालान्तरिवस्मरणकारणं हि धारणामिधानं शानम्''। अनन्तवीयोऽपि तथानिणीतस्य कालान्तरे तथैव स्मरणहेतुः संस्कारो धारणा इति' — स्या० रत्ना० प० ३४६।

पृ० ३८ पं० ६ 'कथं पुनरेतेषां' । तुलना—'कथं पुनरनज्ञाभितस्य क्षानस्यायं प्रत्यज्ञयपदेश इति चेन्न, श्रज्ञाभितत्वं प्रत्यज्ञाभिधानस्य व्युन्यतिनिमित्तं गतिक्रियेव गोशब्दस्य । प्रवृत्तिनिमित्तं त्वेकायंग्रमबायिनाऽज्ञान् भितत्वेनोपलिज्ञत्मर्थस्य ज्ञुत्त्वात्तिरत्वं गतिक्रियोपलिज्ञतगोत्ववत् गोशब्दस्य । श्रन्यद्वा शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्ता श्रुत्यद्वाच्यम् । श्रन्यथा गच्छन्त्येत्र गोगोनिरित्युच्येत नान्या ब्युत्पत्तिनिमित्तास्यात्वा । त्येद्व केवलक्षाने व्युत्पत्तिनिमित्तस्याद्वाभित्रत्वस्य भावात् प्रत्यज्ञाभिधानप्रवृत्तिरविद्वा । सम्बद्धसर्वक्षः पृ० ११६ । न्यायकुमुः पृ० २६ ।

पृ० ३६ पं० १ 'श्रक्षोति'। तुल्तां—'श्रक्षोति व्याप्नोति जाना-तीत्यक् श्रात्मा तमेव प्राप्तक्षयोपश्यमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्।' सर्वार्थिति १-१२ । तत्त्वार्थवा० १-१२। तत्त्वार्थश्लो० १-१२। प्रमाखप १० ६८। न्यायकुमु १० २६। 'न क्षियते इत्यक्षो जीवसं प्रति वर्कते इति प्रत्यक्षम्'—प्रमाख० १० ४। पृ० ३६ पं० ३ 'विस्मरग्रशीलत्वं' । तुलना—विस्मरग्रशीलो देवानां-प्रियः प्रकरग्रं न लच्च्यति''—वादन्याय० ए० ७६ ।

पृ० ३६ पं० ४ 'श्रच्चेभ्यः परावृत्तं'। तुलना — व्यतीन्द्रयविषयव्यापारं परोच्चम्'—सर्वार्थसि० १-१२।

पृ० ४१ पं॰ ३ 'परोक्तम्'। तुलना---'जं परदो विग्गागां तं तु परोक्ख त्ति भिण्दमत्थेसु'-प्रवचनसा० गा० ५६। 'पराणीन्द्रयाणि मनश्च प्रकाशो-पदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मन्त्रयोपशमापेन्तस्य श्रात्मनः उत्पद्यमानं मतिभुतं परोज्ञमित्याख्यायते ।'— सर्वार्थसि॰ १-११। 'उपात्ता-नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोत्तम्'-तत्त्वार्थवा०पृ०३८। 'इतरस्य परोत्त्तता' - लघी० स्वो० का० ३। 'उपात्तानुपात्तप्राधान्यादवगमः परोह्मम् । उपा-त्तानीन्द्रयाणि मनश्च, ऋनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि तत्प्राधान्यादवगमः परो-च्रम् । यथा शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्ट्रशाद्यवलम्बनप्राधान्यं गमनं तथा मतिश्रुतावरणच्चयोपशमे सति ज्ञस्यभावस्य।त्मनः स्वयमर्थानुप-लब्धुममसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात् परोद्मम् ।'—धवला दे॰ प॰ १०८७। 'पराखीन्द्रियाखि त्रालोकादिश्च। परेषामायत्तं ज्ञानं परो-च्रम्'—धवला दे०प० १८३६। 'ग्रचाद् श्रात्मनः परावृत्तं परोच्रम्, ततः परैरिन्द्रियादिभिरूद्यते सिञ्च्यते श्रिभवद्धर्भ ते इति परोद्धम्'।-तत्त्वार्थ-श्रो॰ पृ॰ १८२। 'परोक्तमविशदज्ञानात्मकम्'—प्रमा**गप॰** पृ॰ ६६। 'परोक्तमितरत्'—परीचामु॰ ३-१। 'परैरिन्द्रियलिङ्गशब्दैरूक्ता सम्बन्धो-ऽस्येति परोक्तम्।'--प्रमालक्ष० पृ० ५ । 'मवति परोक्तं सहायसापेक्तम्।' पञ्चाध्यायी० ऋरो० ६६६। 'श्रविशदः परोत्तम्।'-प्रमागामी० पृ० ३३।

पृ० ६४ पं० १ 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी' । तुलना—'यस्यानुमानमन्तरेण् सामान्यं न प्रतीयते भवतु तस्यायं दोषोऽस्माकं तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविनाऽपि विकल्पेन प्रकृतिविभ्रमात् सामान्यं प्रतीयते ।'—हेतुबि० टी० सि० प० २५ B। 'देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च व्याप्तिकच्यते । यत्रं यत्र धूमस्तत्र तत्र श्राग्निरिति । प्रत्यक्षपृष्ठश्च विकल्पो न प्रमाखं प्रमाखव्यापारानुकारी

स्वतौ इष्यते।'—मनोरथन० ए॰ ७। 'प्रत्यच्रुष्ठभाविनो विकल्पस्यापि तिद्विषयमात्राध्यवसायत्वात् सर्वोपसंहारेण व्याप्तिप्राहकत्वामावः।'—प्रमेच-क० ३-१३। 'श्रथ प्रत्यच्रुष्ठभाविविकल्पात् साकल्येन साध्यसाधनमाव-प्रतिपत्तेनं प्रमाणान्तरं तद्यं मृत्यमित्यपरः।'—प्रमेयर० ए॰ ३७। 'ननु यदि निर्विकल्पकं प्रत्यच्रमविचारकं तिर्हं तत्युष्ठभावी विकल्पो व्याप्तिं यही-ष्यतीति चेत्, नैतत्, निर्विकल्पेन व्याप्तेरप्रहणे विकल्पेन यहीतुमशक्यत्वात् निविकल्पक्यहीतार्थविषयत्वाद्विकल्पस्य !'—प्रमाण्मी० ए० ३७। 'प्रत्य-च्युष्ठभाविविकल्परूपत्वान्नायं प्रमाण्मिति बौद्धाः।'—जैनतकंभा०ए० ११।

पृ० ६४ पं० २ 'स हि विकल्पः'। तुलना— 'तद्विकल्पशानं प्रमाण-मन्यथा वेति १ प्रथमपद्धे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम् , प्रमाणद्वयेऽनन्तर्भावात् । उत्तरपद्धे तु न ततोऽनुमानव्यवस्था । न हि व्याप्तिज्ञानस्याप्रामाण्ये तत्पू-वंकमनुमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिङ्काद्ण्युत्पद्यमानस्य प्रामाण्य-प्रमङ्कात् ।'—प्रमेथर० पृ० ३८। 'स तिहं प्रमाणमप्रमाखं वा १ प्रमा-णत्वे प्रत्यद्धानुमानातिरिकां प्रमाणान्तरं तितिद्धितव्यम् । श्रप्रमाणत्वे तु ततो व्याप्तिप्रहण्श्रद्धा ष्रण्हात्तनयशेहदः।'—प्रमाणमी० पृ० ३७।

पृ० १३० पं० ४ 'स्वतन्त्रतया' । तुलना—'ते एते गुग्पप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः पुरुषार्थिकयासाधनसामर्थ्यान्तत्वादय इव यथोपायं विनिवेशयमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राश्चासमर्थाः । निरपेद्धेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं नास्तीति।'-सर्वार्थसि० १-३३। तस्वार्थवा० १-३३

'मिथोऽनपेद्धाः पुरुषाथं हेतुनीशा न चांशी पृथगस्ति तेम्यः। परस्परेद्धाः पुरुषाथं हेतुहं च्या नयास्तद्वर्दास क्रियायाम्॥' —युक्तयनुशा० का॰ ५१।

पृ० १३० पं० ७ 'मिथ्यात्वस्यापि' । तुलना—एवमेते शब्दसमभिरू-दैवंभूतनयाः सापेद्धाः सम्यक् परस्परमनपेद्धास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति— इतोऽन्योन्यमपेद्धायां सन्तः शब्दादयो नया ।

निरपेत्ताः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥'—तस्वार्थभ्रो ए॰ २७४

## शुद्धि-पंत्र

| g.                                                                | पं           | अशुद                     | शुद्ध                          |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| N.                                                                | * 24         | इत्यामिहित               | इत्यभिहित                      |  |
| **                                                                | 3            | प्रत्यत्त्-निर्णय        | प्रमाणलच्यं नियं य             |  |
| 39                                                                | 58           | सामान्याविषय-            | सामान्यविषय-                   |  |
| 77.                                                               | 20           | स्रज्ञानान-              | संशान-                         |  |
| **                                                                | <b>₹•</b>    | सन्ताऽवान्तरकातिव-       | सत्ताऽवान्तरबातिवि-            |  |
| 85                                                                | 58           | शक्तेश्वापकर्षे          | शक्तेश प्रकर्षे                |  |
| 38                                                                | 80           | षाञ्छन्तो न              | षाञ्छन्तो षा न                 |  |
| XO.                                                               | 3            | इदमरमादूरम्              | <b>१</b> दमस्माद् <b>र्</b> म् |  |
| 48                                                                | =            | समवधानेऽपि विषय-         | समवधानेऽप्यविषय-               |  |
| E                                                                 | 35           | षिपरीतं वत् साध्ये तेन   | विपरीतं यत् तेन                |  |
| विष्ठ ८८                                                          | के फुटनोटों  | के नम्बर ५,६,७% स्थानफ   | १२,३,४ बना लेना चाहिए          |  |
| <b>83</b>                                                         | ?            | करणं                     | कारगां                         |  |
| 668                                                               | Ę            | प्रमाग                   | प्रमार्ग                       |  |
| 550                                                               | 60           | सहशपरिकास्ति-            | सदृशपरिशामस्ति-                |  |
| 250                                                               | * *          | द्रव्यधूर्वता            | द्रव्यमूर्ध्वता                |  |
| 550                                                               | 80           | वृत्यगोबा-               | पुत्ययोगाचा-                   |  |
| * ? ?                                                             | १७           | घटिविनारी                | <b>घटविनाशे</b>                |  |
| १२८                                                               | 90           | •                        |                                |  |
| 155                                                               | ¥            | जैमे <sub>'</sub>        | जेने·                          |  |
| ए० १५६ पं० ४ का ''यहां 'प्रत्यच्' लच्य'' यह वाक्य इसी पेजकी पं० ५ |              |                          |                                |  |
| के "प्रस                                                          | गच् कहते हैं | " वाक्यके ग्रागे योजित क |                                |  |
| 735                                                               | Ę            | पृथक्भूतत्वोष्ट्यक्"     | पृथक्भूतत्वेनापृथक्            |  |
| 5\$5                                                              | \$=          | यया                      | <b>भ</b> यो                    |  |
| 3\$5                                                              | 4.           | परस्परव्यतिकरे येना-     | परस्परम्यतिकरे सति बेना-       |  |